# गी ता-मा ता

गीता शास्त्रोंका दोहन है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सारे उपनिषदोंका निचोड़ उसके ७०० क्लोकोंमें ग्रा जाता है। इसलिए मैंने निक्चय किया कि कुछ न हो सके तो भी गीताका ज्ञान प्राप्त कर लूं। ग्राज गीता मेरे लिए केवल बाइबिल नहीं है, केवल कुरान नहीं है, मेरे लिए वह माता हो गई है। मुभे जन्म देनेवाली माता तो चली गई, पर संकटके समय गीतामाता के पास जाना मैं सीख गया हूं। मैंने देखा है कि जो कोई इस माताकी शरण जाता है, उसे ज्ञानामृतसे वह तृप्त करती है।

कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो महा गूढ़ ग्रंथ है। स्व० लोकमान्य तिलकने अनैक ग्रंथोंका मनन करके पंडितकी दृष्टिसे उसका ग्रभ्यास किया और उसके गूढ़ ग्रंथोंको वे प्रकाशमें लाये। उसपर एक, महाभाष्यकी रचना भी की। तिलक महाराजके लिए यह गूढ़ ग्रंथ था; पर हमारे जैसे साधारण मनुष्यके लिए वह गूढ़ नहीं है। सारी गीताका वाचन ग्रापको कठिन मालूम हो तो ग्राप केवल पहले तीन ग्रध्याय पढ़ लें। गीताका सब सार इन तीन ग्रध्यायोंमें ग्रा जाता है। बाकीके ग्रध्यायोंमें वही बात ग्रधिक विस्तारसे और ग्रनेक दृष्टियोंसे सिद्ध की गई है। यह भी किसीको कठिन मालूम हो तो इन तीन ग्रध्यायोंमेंसे कुछ ऐसे श्लोक छांटे जा सकते हैं, जिनमें गीताका निचोड़ ग्रा जाता है। तीन जगहोंपर तो गीतामें यह भी ग्राता है कि सब धर्मोंको छोड़कर तू केवल मेरी ही शैरण ले। इससे ग्रधिक सरल और सादा उपदेश ग्रीर क्या हो सकता है? जो मनुष्य गीतामेंसे ग्रपने लिए ग्राश्वासन प्राप्त करना चाहे तो उसे उसमेंसे वह पूरा-पूरा मिल जाता है। जो मनुष्य गीताका भक्त होता है, उसके लिए निराशाकी कोई जगह नहीं है, वह हमेशा ग्रानंदमें रहता है।

--एने. क. गांधी

# विषय-सूची

| ۲. | गीता-बोध .            | •                | • •      | 8600                | •             |
|----|-----------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|
|    | (ग्र) भूमिका          |                  |          | ₹ -                 |               |
|    | (ग्रा) प्रास्ताविक    |                  |          | 3                   |               |
|    | (इ) गीताबोघ           |                  |          | ¥                   | - market Sign |
| ₹. | अनासक्तियोग           | • •              | • •      | १०१२६२              |               |
|    | (ग्र) प्रस्तावना      | •                |          | १०३                 |               |
|    | (ग्रा) श्रनासक्तियोग  |                  |          | ११३                 |               |
| ą. | श्रीमद्भगवद्गीता      | (मूल)            | • •      | 783386              | ,             |
| ٧. | गीता-प्रवेशिका        | • •              | • •      | ३४९३७०              | `             |
|    | (ग्र) दो शब्द         | 2                | _        | <b>3</b> × <b>8</b> |               |
|    | (ग्रा) गीता-प्रवेशिका | ī                |          | きょき                 |               |
| ц. | गीता-पदार्थकोष        |                  | • •      | ३७१५२६              |               |
|    | (ग्र) पाठकोंसे निवेद  | न                |          | ₹७₹                 |               |
|    | (श्रा) दो शब्द (दत्ता | त्रेय बालकृष्ण व | कालेलकर) | ३७६                 |               |
|    | (इ) गीता-पदार्थ-क     | ोष               |          | ३८१                 |               |
| ξ. | गीता-माता             | • •              | • •      | ५२७५७४              | 9             |
|    | १. गीता-माता          |                  |          | <b>५२६</b>          |               |
|    | २. गीतासे प्रथम परि   | <b>च्च</b> य     |          | <b>५३</b> १         |               |
|    |                       |                  |          |                     |               |

| : ব       | गीताका ग्रध्ययन                | ४३३          |
|-----------|--------------------------------|--------------|
| 8.        | गीता-ध्यान                     | ४३४          |
| ٧.        | गीता पर श्रास्था               | ४३८          |
| ₹.        | गीताका श्रर्थ                  | 382          |
| <b>9.</b> | गीता कण्ठ करो                  | ४४८          |
| ς.        | नित्य व्यवहारमें गीता          | ४५०          |
| £.        | भगवद्गीता ग्रथवा ग्रनासक्तियोग | ሂሂሂ          |
| १०.       | गीता-जयंती                     | ४४७          |
| ११.       | गीता श्रौर रामायण              | 3 <i>X</i> X |
| १२.       | राष्ट्रीय शालाग्रोंमें गीता    | ५६२          |
| ₹₹.       | त्र्रहिंसा परमोधर्मः           | ४६३          |
| १४.       | गीताजी                         | ५६७          |

# गी ता - मा ता



## गीता - बोध

#### पहला ऋध्याय

मंगलप्रभात ११-११-३.०

पांडव और कौरवोंके अपनी सेनांसहित युद्धके मैदान कुरक्षेत्रमें एकत्र होनेपर दुर्योधन द्रोणाचार्यके पास जाकर दोनों दलोंके मुख्य-मुख्य योद्धाओंके बारेमें चर्चा करता है। युद्धकी तैयारी होनेपर दोनों ओरके शंख बजते हैं और अर्जुनके सारथी श्रीकृष्णं भगवान उसका रथ दोनों सेनाओंके बीचमें लाकर खड़ा करते हैं। अर्जुन घबड़ाता है और श्रीकृष्णसे कहता है कि मैं इन लोगोंसे कैसे लड़ूं? दूसरे हों तो मैं तुरंत भिड़ सकता हूं। लेकिन ये तो अपने स्वजन ठहरे। सब चचेरे भाई-बंधु हैं। हम एक साथ पले हैं। कौरव और पांडव कोई दो नहीं हैं। द्रोण केवल कौरवोंके ही आचार्य नहीं हैं, हमें भी उन्हींने सब विद्याएं सिखाई हैं। भीष्म तो हम सभीके पुरखा हैं। उनके साथ

लड़ाई कैसी ? माना कि कौरव आततायी हैं, उन्होंने बहुत दुष्ट कर्म किये हैं; अन्याय किये हैं, पांडवोंकी जगह-जायदाद छीन ली है, द्रौपदी जैसी महासतीका अपमान किया है। यह सब उनके दोष अवश्य हैं। पर मैं उन्हें मारकर कहां रहूंगा ? ये तो मूढ़ हैं। मैं इन-जैसा कैसे बनूं ? मुफ्ते तो कुछ समफ्त है, सारा-सारका विवेक है। मुफ्ते यह जानना चाहिए कि अपनोंके साथ लड़नेमें पाप है। चाहे उन्होंने हमारा हिस्सा हजम कर लिया हो, चाहे वे हमें मार ही डालें, तब भी हम उनपर हाथ कैसे उठावें? हे कृष्ण! मैं तो इन सगे-संबंधियोंसे नहीं लड़ंगा।

इतना कहते-कहते अर्जुनकी आंखोंके सामने अंधेरा छा गया और वह अपने रथमें गिर पड़ा ।

यह पहले अध्यायका प्रसंग है। इसका नाम 'अर्जुन-विषाद-योग' है। विषादके मानी दु:खके होते हैं। जैसा दु:ख अर्जुनको हुआ वैसा हम सबको होना चृहिए। धर्म-वेदना तथा धर्म-जिज्ञासाके बिना ज्ञान नहीं मिलता। जिसके मनमें अच्छे और बुरेका भेद जाननेकी इच्छातक नहीं होती, उसके सामने धर्म-चर्चा कैसी? कुरुक्षेत्रका युद्ध तो निमित्तमात्र है, सच्चा कुरुक्षेत्र, हमारा शरीर है। यही कुरुक्षेत्र है और

धर्मक्षेत्र भी। यदि इसे हम ईश्वरका निवास-स्थान समभें और बनावें तो यह धर्मक्षेत्र है। इस क्षेत्रमें कुछ-न-कुछ लड़ाई तो नित्य चलती ही रहती है और ऐसी अधिकांश लड़ाइयां 'मेरा'-'तेरा' को लेकर होती हैं। अपने-परायेके भेदभावसे पैदा होती हैं। इसी-लिए आगे चलकर भगवान अर्जुनसे कहेंगे कि 'राग', 'द्वेष' सारे अधर्मकी जड़ है। जिसे 'अपना' माना उसमें राग पैदा हुआ, जिसे 'पराया' जाना, उसमें द्वेष--वैरभाव आ गया । इसलिए 'मेरे'-'तेरे' का भेद भूलना चाहिए, या यों कहिये कि राग-द्वेषको तजना चाहिए। गीता और सभी धर्म-ग्रंथ पुकार-पुकारकर यही कहते हैं। पर कहना एक बात है और उसके अनुसार करना दूसरी बात । हमें गीता इसके अनुसार करनेकी भी शिक्षा देती हैं। कैसे, सो आगे समभनेकी कोशिश की जायगी।

#### दूसरा ऋध्याय

सोमप्रभात १७-११-३०

अर्जुनको जब कुछ चेत हुआ तो भगवानने उसे

उलाहना दिया और कहा कि यह मोह तुभे कहांसे आ गया ? तेरे-जैसे वीर पुरुषको यह शोभा नहीं देता। पर अर्जुनका मोह यों टलनेवाला नहीं था। वह लड़नेसे इनकार करके बोला, "इन सगे-संबंधियों और गुरुजनोंको मारकर, मुभे राजपाट तो दरिकनार, स्वर्गका सुख भी नहीं चाहिए। मैं कर्तव्यविमूढ़ हो गया हूं। इस स्थितिमें धर्म क्या है, यह मुभे नहीं सूभता। मैं आपकी शरण हूं, मुभे धर्म बतलाइये।"

इस भांति अर्जुनको बहुत व्याकुल और जिज्ञासु देखकर भगवानको दया आई। वह उसे समभान लगे—तू व्यर्थ दुःखी होता है और बेसमभे-बूभे ज्ञानकी बातें करता है। जान पड़ता है कि तू देह और देहमें रहनेवाले आत्माका भेद ही भूल गया है। देह मरती है, आत्मा नहीं मरती। देह तो जन्मसे ही नाशवान है, देहमें जैसे जैवानी और बुढ़ापा आता है वैसे ही उसका नाश भी होता है। देहका जन्म है, आत्माका जन्म नहीं है। वह तो अजन्मा है। उसे बढ़-घट नहीं है। वह तो सदैव था, आज है और आगे भी रहनेवाला है। फिर तू काहेका शोक करता है? तेरा शोक वेरे मोहका कारण है। इन कौरव आदिको

तू अपना मानता है, इसलिए तुभे ममता हो गई है। पर तुभे समभना चाहिए कि जिस देहसे तुभे ममता है वह तो नाशवान ही है। उसमें रहनेवाले जीवका विचार करनेपर तो तत्काल तेरी समभमें आजायगा कि उसका नाश तो कोई कर ही नहीं सकता। उसे न अग्नि जला • सकती है, न वह पानीमें डूब सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। इसके सिवा, तू अपने धर्मको तो सोच! तू तो क्षत्रिय है। तेरे पीछे यह सेना इकट्ठी हुई है। अब अगर तू कायर बन जाय तो तू जो चाहता है उससे उलटा नतीजा होगा और तेरी हँसी होगी। आजतक तेरी गिनती बहादुरोंमें हुई है। अब यदि तू अधबीचमें लड़ाई छोड़ देगा तो लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर होकर भाग गया। यदि भागनेमें धर्म होता तो लोकनिंदाकी कोई परवा न थी। पर यहां तो यदि तू भागे तो अधर्म होगा और लोकनिंदा उचित समभी जायगी, यह दोहरा दोष होगा।

यह तो मैंने तेरे सामने बुद्धिकी दलील रखी, आत्मा और देहका भेद बताया और तेरे कुलधर्मका नुभे भान कराया। पर अब तुभे मैं कर्मयोगकी बात समभाता हूं। इस योगपर अमल करनेवालेको कभी नुकसान नहीं होता। इसमें तर्ककी बात नहीं है,

आचरणकी है, करके अनुभव पानेकी बात है। और यह तो प्रसिद्ध अनुभव है कि हजारों मन तर्ककी अपेक्षा वोलाभर आचरणकी कीमत अधिक है । इस आचरण-में भी यदि अच्छे-बुरे परिमाण का तर्क आ घुसे तो वह दूषित हो जाता है। परिणामके विचारसे ही बृद्धि मिलन हो जाती है । वेदवादी लोग कर्मकांडमें पड़कर अनेक प्रकारके फल पानेकी इच्छासे अनेक कियाएं आरंभ कर बैठते हैं। एकसे फल न मिलनेपर दूसरीके पीछे दौड़ते हैं। फिर कोई तीसरी बता देता है तो उसके पीछे हैरान होते हैं, और ऐसा करनेमें उनकी मित भ्रममें पृड़ जाती है । वास्तवमें मनुष्यका धर्म फलका विचार छोड़कर कर्तव्य-कर्म किये जानेका है। इस समय यह युद्ध तेरा कर्तव्य है, इसे पुरा करना तेरा धर्म है। लाभ-हानि, हार-जीत तेरे हाथमें नहीं है। तू गाड़ीके नीचे चलनेवाले कुत्तेकी भांति इसका बोभ क्यों ढोता है ? हार-जीत, सरदी-गरमी, सुख-डु:ख देहके साथ लगे ही हुए हैं, उन्हें मनुष्यको सहना चाहिए। जो भी नतीजा हो, उसके विषयमें निश्चित रहकर तथा समता रखकर मनुष्यको अपने कर्तव्यमें तन्मय रहना चाहिए । इसका नाम योग है और इसी-में कर्मकुशलता है। कार्यकी सिद्धि कार्यके करनेमें

छिपी है, उसके परिणाममें नहीं। तू स्वस्थ हो, फलका अभिमान छोड़ और कर्तव्यका पालन कर।

यह सुनकर अर्जुन पूछता है: यह तो मेरे बूतें के बाहर जान पड़ता है। हार-जीतका विचार छोड़ना, परिणामका विचार ही न करना, ऐसी समता, ऐसी स्थिरबुद्धि कैसे आ सकती है? मुभे समभाइये कि ऐसी स्थिर बुद्धिवाले कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है?

तब भगवानने जवाब दिया:

हे अर्जुन! जिस मनुष्यने अपनी कामना-मात्रका त्याग किया है और जो अपने अंतरमेंसे ही संतोष प्राप्त करना है, वह स्थिरचित्त, स्थितप्रज्ञ, स्थिर-बृद्धि या समाधिस्थ कहलाता है। ऐसा मनुष्य न दुःखसे दुःखी होता है, न सुखसे फूल उठता है। सुख-दुःखादि पान इंद्रियोंके विषय हैं। इसलिए ऐसा बुद्धिमान मनुष्य कल्लुएकी भांति अपनी इंद्रियोंको समेट लेता है, पर कल्लुआ तो जब किसी दुश्मनको देखता है तम्ब अपने अंगोंको ढालके नीचे समेटता है; लेकिन मनुष्यकी इंद्रियोंपर तो विषय नित्य चढ़ाई करनेको खड़े ही हैं, अतः उसे तो हमेशा इंद्रियोंको समेटे रखना और स्वयं ढालक्ष्य होकर विषयोंके मुकाबलेमें लड़ना है। यह

असली युद्ध है। कोई तो विषयोंसे बचनेको देह-दमन करता है, उपवास करता है। यह ठीक है कि उपवास-कालमें इंद्रियां विषयोंकी ओर नहीं दौडतीं, पर अकेले उपवाससे रस नहीं सुख जाता । उपवास छोड़नेपर यह तो और बढ़ भी जाता है। रसको दूर करनेके लिए तो ईश्वरका प्रसाद चाहिए । इंद्रियां तो ऐसी बलवान हैं कि वे मनुष्यको उसके सावधान न रहनेपर जबरदस्ती घसीट ले जाती हैं। इसलिए मनुष्यको इंद्रियोंको हमेशा अपने वशमें रखना चाहिए । पर यह हो तब सकता है जब वह ईश्वरका ध्यान धरे, अंतर्मुख हो, हृदयमें रहनेवाले अंतर्यामीको पहचाने और उसकी भिक्ति करे। इस प्रकार जो मनुष्य मुभमें परायण रहकर अपनी इंद्रियोंको वशमें रखता है, वह स्थिरबुद्धि योगी कहलाता है। इससे विपरीत करनेवालेके हाल भी मुक्तसे सुन। जिसकी इंद्रियां स्वच्छंदरूपसे बरतती हैं वह नित्य विषयोंका ध्यान भरता है। तब उसमें उसका मन फंस जाता है। इसके सिवा उसे और कुछ सूभता ही नहीं। ऐसी आसक्तिमेंसे काम पैदा होता है। बादको उसकी पूर्ति न होनेपर उसे कोध आता है। कोधातुर तो बावला-सा हो ही जाता है, आपेमें नहीं रह जाता।

अतः स्मृतिभ्रंशके कारण जो-सो बकता और करता है। ऐसे व्यक्तिका अंतमें नाशके सिवा और क्या होगा ? जिसकी इंद्रियां यों भटकती फिरती हैं उसकी हालत पतवाररहित नावकी-सी हो जाती है। चाहे जो हवा नावको जिधर-तिधर घसीट ले जाती है और अंतमें किसी चट्टानसे टकराकर नाव चूर हो जाती है। जिसकी इंद्रियां भटका करती हैं उसके ये हाल होते हैं। अतः मनुष्यको कामनाओंको छोड़ना और इंद्रियोंपर काबू रखना चाहिए। इससे इंद्रियां न करने योग्य कार्य नहीं करेंगी, आंखें सीधी रहेंगी, पवित्र वस्तुको ही देखेंगी, कान भगवद्-भजन सुनेंगे, या दुः खीकी आवाज सुनेंगे। हाथ-पांव सेवा-कार्यमें रुके रहेंगे और ये सब इंद्रियां मनुष्यके कर्तव्य-कार्यमें ही लगी रहेंगी और उसमेंसे उन्हें ईश्वरकी प्रसादी मिलेगी। वह प्रसादी मिली कि सारे दुःख गये समभो। सूर्यके तेजसे जैसे बर्फ पिघल जाती है वैसे ईश्वर-प्रसादीके तेजसे दुःखमात्र भाग जाते हैं और ऐसे मनुष्यको स्थिरबुद्धि कहते हैं। पर जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसे अच्छी भावना कहांसे आवेगी ? जिसे अच्छी भावना नहीं उसे शांति कहां ? जहां शांति नहीं वहां सुख कहां ? स्थिरबुद्धि मनुष्यको

जहां दीपककी भाति साफ दिखाई देता है वहां अस्थिर मनवाले दुनियाकी गड़बड़में पड़े रहते हैं और देख ही नहीं सकते। और ऐसी गड़बड़वालोंको जो स्पष्ट लगता है वह समाधिस्थ योगीको स्पष्टरूपसे मलिन लगता है और वह उधर नजरतक नहीं डालता। ऐसे योगीकी तो ऐसी स्थिति होती है कि नदी-नालों-का पानी जैसे समुद्रमें समा जाता है वैसे विषयमात्र इस समुद्ररूप योगीमें समा जाते हैं। और ऐसा मनुष्य समुद्रकी भांति हमेशा शांत रहता है। इससे जो मनुष्य सब कामनाएं तजकर, निरहंकार होकर, ममता छोड़कर, तटस्थरूपसे बरतता है, वह शांति पाता है। यह ईश्वर-प्राप्तिकी स्थिति है और ऐसी स्थिति जिसकी मृत्युतक टिकती है वह मोक्ष पाता है।

# तीसरा ऋध्याय

सोमप्रभात

78-99-30

स्थितप्रज्ञके लक्षण सुनकर अर्जुनको ऐसा लगा कि मनुष्यको शांत होकर बैठ रहना चाहिए। उसके लक्षणोमें कर्मका तो नामतक भी उसने नहीं सुना।

इसिलए भगवानसे पूछा— "आपके वचनोंसे तो लगता है कि कर्मसे ज्ञान बढ़कर है। इससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। यदि ज्ञान अच्छा हो तो फिर मुभ्ने घोर कर्ममें क्यों उतार रहे हैं? मुभ्ने साफ कहिये कि मेरा भला किसमें है?"

तब भगवानने उत्तर दिया:

"हे पापरिहत अर्जुन ! आरंभसे ही इस जगतमें दो मार्ग चलते आये हैं: एकमें ज्ञानकी प्रधानता है और दूसरेमें कर्मकी । पर तू स्वयं देख ले कि कर्मके बिना मनुष्य अकर्मी नहीं हो सकता, बिना कर्मके ज्ञान आता ही नहीं । सब छोड़कर बैठ जानेवाला मनुष्य सिद्ध पुरुष नहीं कहला सकता ।

तू देखता है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ तो करता ही है। उसका स्वभाव ही उससे कुछ करा-वेगा। जगतका यह नियम होनेपर भी जो मनुष्य हाथ-पांव ढीले करके बैठा रहता है और मनमें तरह-तरहके मनसूबे करता रहता है, उसे मूर्ख कहेंगे और वह मिथ्याचारी भी गिना जायगा। क्या इससे यह अच्छा नहीं है कि इंद्रियोंको वशमें रखकर, राग-द्वेष छोड़कर, शोर-गुलके बिना, आसक्तिके बिना अर्थात् अनासक्तभावसे, मनुष्य हाथ-पांवोंसे कुछ कर्म करे,

कर्मयोगका आचरण करे ? नियत कर्म-तरे हिस्सेमें आया हुआ सेवा-कार्य---तू इंद्रियोंको वशमें रखकर करता रह। आलसीकी भांति बैठे रहनेसे यह कहीं अच्छा है। आलसी होकर बैठ रहनेवालेके शरीरका अंतमें पतन हो जाता है। पर कर्म करते हुए इतना याद रखना चाहिए कि यज्ञ-कार्यके सिवा सारे कर्म लोगोंको बंधनमें रखते हैं। यज्ञके मानी हैं, अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरेके लिए, परोपकारके लिए, किया हुआ श्रम अर्थात् संक्षेपमें 'सेवा' । और जहां सेवाके निमित्त ही सेवा की जायगी वहां आसिवत, राग-द्वेष नहीं होगा । ऐसा यज्ञ, ऐसी सेवा तू करता रह । ब्रह्माने जगत उपजानेके साथ-ही-साथ यज्ञ भी उपजाया, मानो हमारे कानमें यह मंत्र फूंका कि पृथ्वीपर जाओ, एक दूसरेकी सेवा करो और फूलो-फलो, जीवमात्रको देवतारूप जानो, इन देवोंकी सेवा करके तुम उन्हें प्रसन्न रखो, वे तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। त्रसन्न हुए देव तुम्हें बिना मांगे मनोवांछित फल देंगे। इसलिए यह समभना चाहिए कि लोक-सेवा किये बिना, उनका हिस्सा उन्हें पहले दिये बिना, जो खाता हैं वह चोर है और जो लोगोंका, जीवमात्रका, भाग उन्हें पहुंचानेके बाद खाता है या कुछ भोगता

है उसे वह भोगनेका अधिकार है अर्थात् वह पाप-मुक्त हो जाता है। इससे उलटा, जो अपने लिए ही कमाता है---मजदूरी करता है---वह पापी है और पापका अन्न खाता है। सृष्टिका नियम ही यह है कि अन्नसे जीवोंका निर्वाह होता है। अन्न वर्षासे पैदा होता है और वर्षा यज्ञसे अर्थात् जीवमात्र-की मेहनतसे उत्पन्न होती है। जहां जीव नहीं हैं वहां वर्षा नहीं पाई जाती, जहां जीव हैं वहां वर्षा अवश्य है । जीवमात्र श्रमजीवी हैं । कोई पड़े-पड़े खा नहीं सकता। और मूढ़ जीवोंके लिए जब यह सत्य है तो मनुष्यके लिए यह कितने अधिक अंशमें लागू होना चाहिए ? इससे भगवानने कहा, कर्मको ब्रह्माने पैदा किया । ब्रह्माकी उत्पत्ति अक्षर-ब्रह्मसे हुई, इसलिए यह समभना चाहिए कि यज-मात्रमें---सेवामात्रमें---अक्षरब्रह्म, परमेश्वर विराजता है। ऐसी इस प्रणालीका जो मनुष्य अनुसरण नहीं करता वह पापी है और व्यर्थ जीता है।

मंगलप्रभात

यह कह सकते हैं कि जो मनुष्य आंतरिक शांति भोगता है और संतृष्ट रहता है, उसे कोई कर्तव्य नहीं है, उसे कर्म करनेसे कोई फायदा नहीं, न करनेसे हानि नहीं है। किसीके संबंधमें कोई स्वार्थ उसे न होनेपर भी यज्ञकार्यको वह छोड़ नहीं सकता। इससे तु तो कर्तव्य-कर्म नित्य करता रह, पर उसमें राग-द्वेष न रख, उसमें आसक्ति न रख। जो अना-सक्तिपूर्वक कर्मका आचरण करता है वह ईश्वर-साक्षात्कार करता है। फिर जनक-जैसे निःस्पृही राजा भी कर्म करते-करते सिद्धिको प्राप्त हुए, क्योंकि वे लोकहितके लिए कर्म करते थे। तो तू कैसे इससे विपरीत बर्ताव कर सकता है ? नियम ही यह है कि जैसा अच्छे और बड़े माने जानेवाले मनुष्य आचरण करते हैं उसका अनुकरण साधारण लोग करते हैं। मुभे देखं, मुभे काम करके क्या स्वार्थ साधना था ? पर मैं चौबीसों घंटा बिना थके कर्म करता ही रहता हूं और इससे लोग भी उसके अनुसार अल्पाधिक प्रमाणमें बरतते हैं। पर यदि मैं आलस्य कर जाऊं तो जगतका क्या हो ? तू समभ सकता है कि सूर्य, चूंद्र, तारे इत्यादि स्थिर हो जायं तो जगतका नाश हो जाय। और इन सबको गति देनेवाला, नियममें रखनेवाला, तो मैं ही ठहरा। किंतु लोगोंमें और मुभमें इतना फरक जरूर है कि मुभ्ने आसक्ति नहीं है, लोग आसक्त हैं, वे स्वार्थमें पड़े भागते रहते हैं।

यदि तुभ-जैसा बुद्धिमान कर्म छोड़े तो लोग भी वही करेंगे और बुद्धिभाष्ट हो जायंगे। तुभे तो आसिकत-रहित होकर कर्तव्य करना चाहिए, जिससे लोग कर्म-भ्रष्ट न हों और धीरे-धीरे अनासक्त होना सीखें। मनुष्य अपनेमें मौजूद स्वाभाविक गुणोंके वश होकर काम तो करता ही रहेगा। जो मूर्ख होता है वहीं मानता है कि 'मैं करता हूं'। सांस लेना यह जीवमात्रकी प्रकृति है, स्वभाव है । आंखपर किसी मक्खी आदिके बैठते ही तुरंत मनुष्य स्वभावतः ही पलकें हिलाता है। उस समय नहीं कहता कि मैं सांस लेता हूं, मैं पलक हिलाता हूं। इस तरह जितने कर्म किये जायं सब स्वाभाविक रीतिके गुणके अनुसार क्यों न किये जायं ? उनके लिए अहंकार क्या ? और यों ममत्वरहित सहज कर्म करनेका सुवर्ण मार्ग है, सब कर्म मुभ्ने अर्पण करना और ममत्व हटाकर मेरे निमित्त करना । ऐसा करते-करते जब मनुष्यमेंसे, अहंकार-वृत्तिका, स्वार्थका नाश हो जाता है तब उसके सारे कर्म स्वाभाविक और निर्दोष हो जाते हैं। वह बहुत जंजालमेंसे छूट जाता है। उसके लिए फिर कर्म-बंधन जैसा कुछ नहीं है और जहां स्वभावके अनुसार कर्म हो, वहां बलात्कारसे न करनेका दावा करनेमें ही अहंकार

समाया हुआ है। ऐसा बलात्कार करनेवाला बाहरसे चाहे कर्म न करता जान पड़े, पर भीतर-भीतर तो उसका मन प्रपंच रचता ही रहता है। बाहरी कर्मकी अपेक्षा यह बुरा है, अधिक बंधन-कारक है।

तो वास्तवमें तो इंद्रियोंका अपने-अपने विषयोंमें राग-द्रेष विद्यमान ही है। कानोंको यह सुनना रुचता है, वह सुनना नहीं; नाकको गुलाबके फूलकी सुगंधि भाती है, मल वगैरहकी दुर्गन्धि नहीं। सभी इंद्रियोंके संबंधमें यही बात है। इसलिए मनुष्यको इन राग-द्वेषरूपी दो ठगोंसे बचना चाहिए । और इन्हें मार भगाना हो तो कर्मोंकी शृङ्खलामें न पड़े। आज यह किया, कल दूसरा काम हाथमें लिया, परसों तीसरा, यों भटकता न फिरे। बल्कि अपने हिस्सेमें जो सेवा आ जाय उसे ईश्वरप्रीत्यर्थ करनेको तैयार रहे। तब यह भावना उत्पन्न होगी कि जो हम करते हैं वह ईश्वर ही कराता है। यह ज्ञान उत्पन्न होगा और अहंभाव चला जायगा। इसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्मसे चिपटे रहना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो वही. अच्छा है। देखनेमें परधर्म अच्छा दिखाई दे तो भी उसे भयानक समभनां चाहिए। स्वधर्मपर चलते हुए मृत्यु होनेमें मोक्ष है।

भगवानके राग-द्वेष रहित होकर किये जानेवाले कर्मको यज्ञरूप बतलानेपर अर्जुनने पूछा, "मनुष्य किसकी प्रेरणासे पापकर्म करता है ? अक्सर तो ऐसा लगता है कि पापकर्मकी ओर कोई उसे जबर्दस्ती ढकेल ले जाता है।"

भगवान बोले, ''मनुष्यको पापकर्मकी ओर ढकेल ले जानेवाला काम है और क्रोध है। दोनों सगे भाईकी भांति हैं, कामकी पूर्तिके पहले ही कोध आ धमकता है। काम-क्रोधवाला रजोगुणी कहलाता है। मनुष्यके महान शत्रु यही हैं। इतसे नित्य लड़ना है। जैसे मैल चढ़नेसे दर्पण धुंधला हो जाता है, या अग्नि घुंएके कारण ठीक नहीं जल पाती और गर्भ भिल्लीमें पड़े रहनेतक घुटता रहता है, उसी प्रकार काम-क्रोध ज्ञानीके ज्ञानको प्रज्वलित नहीं होने देते, फीका कर देते हैं, या दबा देते हैं। काम अग्निके समान विकराल है और इंद्रिय, मन, बुद्धि, सबपर अपना काबू करके मनुष्यको पछाड़ देता है.। इसलिए तू इंद्रियोंसे पहले निपट, फिर मनको जीत तो बुद्धि तेरे अधीन रहेगी; क्योंकि इंद्रियां, मन और बुद्धि यद्यपि क्रमशः एक दूसरेसे बढ़-चढ़कर हैं तथापि आत्मा उन सबसे बहुत बढ़ा-चढ़ा है।

मनुष्यको आत्माकी, अपनी शक्तिका पता नहीं है, इसीलिए वह मानता है कि इंद्रियां वशमें नहीं रहतीं, मन वशमें नहीं रहता या बुद्धि काम नहीं करती। आत्माकी शक्तिका विश्वास होते ही बाकी सब आसान हो जाता है। इंद्रियोंको, मन और बुद्धिको ठिकाने रखनेवालेका काम, कोध या उनकी असंख्य सेना कुछ नहीं कर सकती।"

इस अध्यायको मैंने गीता समभनेकी कुंजी कहा है। एक वाक्यमें उसका सार यह जान पड़ता है कि जीवन सेवाके लिए है, भोगके लिए नहीं है। अतः हमें जीवनको यज्ञमय बना डालना उचित है। पर इतना जान लेने भरसे वैसा हो जाना संभव नहीं हो जाता । जानकर आचरण करनेपर हम उत्तरोत्तर शुद्ध होते जायंगे। पर सच्ची सेवा क्या है, यह जाननेको इंद्रियदमन आवश्यक है। इस प्रकार उत्तरोत्तर हम सत्यरूपी परमात्माके निकट होते जाते हैं। युग-युगमें हमें सत्यकी अधिक भांकी होती है। स्वार्थ-दृष्टिसे होनेवाला सेवा-कार्य यज्ञ नहीं रह जाता। अतः अनासक्तिकी बड़ी आवश्यकता है । इतना जानने-पर हमें इधर-उधरके वाद-विवादमें नहीं उलभना पड़ता। भगवानने अर्जुनको क्या सचमुच ही स्वजनों-

को मारनेकी शिक्षा दी ? क्या उसमें धर्म था ? ऐसे प्रश्न जाते रहते हैं। अनासिकत आनेपर यों ही हमारे हाथमें किसीको मारनेको छुरी हो तो वह भी छूट जाती है। पर अनासिकतका ढोंग करनेसे वह नहीं आती। हमारे प्रयत्नपर वह आज आ सकती है अथवा संभव है, हजारों वर्षतक प्रयत्न करते रहनेपर भी न आवे। इसका भी फिकर छोड़ देना चाहिए। प्रयत्नमें ही सफलता है। यह हमें सूक्ष्मतासे जांचते रहना चाहिए कि प्रयत्न वास्तवमें हो रहा है या नहीं। इसमें आत्माको धोखा नहीं देना चाहिए और इतना ध्यान रखना तो सभीके लिए संभव है।

### चौथा ऋध्याय

सोमप्रभात

१-१२-३०

भगवानने अर्जुनसे कहा कि मैंने जो निष्कास कर्मयोग तुभे बतलाया है वह बहुत प्राचीन कालसे चला आता है, यह नया नहीं है। तू प्रिय भक्त है इसलिए, और इस समय धर्मसंकटमें है इसलिए, उसमेंसे मुक्त करनेके लिए, मैंने तेरे सामने इसे रखा है।

जब-जब धर्मकी निंदा होती है और अधर्म फैलता है तब-तब मैं अवतार होता हूं और भक्तोंकी रक्षा करता हूं, पापीका संहार करता हूं। मेरी इस मायाको जो जाननेवाला है वह विश्वास रखता है कि अधर्मका लोप अवश्य होगा, साधु पुरुषका रक्षक ईश्वर है। ऐसे मनुष्य धर्मका त्याग नहीं करते और अंतमें मुभे पाते हैं; क्योंकि वे मेरा ध्यान धरनेवाले, मेरा आश्रय लेनेवाले होनेके कारण काम-क्रोधादिसे मुक्त रहते हैं और तप तथा ज्ञानसे शुद्ध हुए रहते हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा फल पाता है। मेरे नियमोंसे बाहर कोई रह नहीं सकता। गुण-कर्म-भेदसे मैंने चार वर्ण पैदा किये हैं। फिर भी मुभे उनका कर्ता मत समभः; क्योंकि मुभे इस कर्ममेंसे किसी फलकी आकांक्षा नहीं है, न इसका पाप-पुण्य मुभे होता है। यह ईश्वरी माया समभने योग्य है। जगतमें जितनी प्रवृत्तियां हैं, सब ईश्वरी नियमोंके अधीन होती हैं, फ़िर भी ईश्वर उनसे अलिप्त रहता है, इसलिए वह उनका कर्ता है और अकर्ता भी। यों अलिप्त रहकर, अछूते रहकर, फलेच्छासे रहित होकर जैसे ईश्वर चलता है वैसे मनुष्य भी निष्काम रहकर चले तो अवश्य मोक्ष पा जाय। ऐसा मनुष्य कर्ममें

अकर्म देखता है और ऐसे मनुष्यको न करने योग्य कर्मका भी तुरंत पता चल जाता है। कामनासे संबंधित कर्म, जो कामनाके बिना हो ही नहीं सकते वे सब, न करने योग्य कर्म कहलाते हैं--उदाहरणके लिए, चोरी, व्यभिचार इत्यादि। ऐसे कर्म कोई अलिप्त रहकर नहीं कर सकता। इसलिए जो कामना और संकल्प छोड़कर कर्तव्य-कर्म करता है उसके वारेमें कहा जाता है कि उसने अपने ज्ञानरूपी. अग्निद्वारा अपने कर्मोंको जला डाला है। यों कर्म-फलका संग छोड़नेवाला मनुष्य सदा संतुष्ट रहता है, सदा स्वतंत्र होता है। उसका मन ठिकाने होता है, वह किसी संग्रहमें नहीं पड़ता और जैसे आरोग्यवान पुरुषकी शारीरिक क्रियाएं अपने-आप चलती रहती हैं उसी प्रकार ऐसे मनुष्यकी प्रवृत्तियां अपने आप चला करती हैं। उनके अपने चलानेका उसे अभिमान नहीं होता, भान तक नहीं होता। वह स्वयं निमित्तमात्र रहता है--सफलता मिली तो भी 'वाह-वाह,' न मिल्री तो भी । सफलतासे वह फूल नहीं उठता, विफलतासे घबराता नहीं। उसके सब कर्म यज्ञरूप, सेवाके लिए होते हैं। वह सारी कियाओंमें ईश्वरको ही देखता है और अंतमें उसीको पाता है।

यज्ञ तो अनेक प्रकारके कहे गये हैं। उन सबके मूलमें शुद्धि और सेवा होती है। इंद्रियदमन एक प्रकारका यज्ञ है; किसीको दान देना दूसरी प्रकारका। प्राणायामादि भी शुद्धिके लिए आरंभ किये जानेवाले यज्ञ हैं। इनका ज्ञान किसी ज्ञाता गुरुसे प्राप्त किया जा सकता है। वह मिलाप, विनय, लगन और सेवासे ही संभव है। यदि सब लोग बिना समभे-बूभे यज्ञ-के नामपर अनेक प्रवृत्तियां करने लग जायं तो अज्ञानके निमित्त होनेके कारण, भलेके बदले बुरा नतीजा भी हो सकता है। इसलिए हरेक कामके ज्ञानपूर्वक होनेकी पूरी आवश्यकता है।

यहां ज्ञानसे मतलब अक्षर-ज्ञान नहीं है। इस ज्ञानमें शंकाकी कोई गुंजायश ही नहीं रहती। उसका श्रद्धासे आरंभ होता है और अंतमें उसका अनुभव आता है। ऐसे ज्ञानसे मनुष्य सब जीवोंको अपनेमें देखता है और अपनेको ईश्वरमें देखता है, यहां तक कि यह सब प्रत्यक्षकी भांति उसे ईश्वरमय लगता है। ऐसा ज्ञान पापी-से-पापीको भी तार देता है। यह ज्ञान कर्मबंधनमेंसे मनुष्यको मुक्त करता है, अर्थात् कर्मका फल उसे स्पर्श नहीं करता। इसके समान पवित्र इस जगतमें दूसरा कुछ नहीं है। इस-

लिए तू श्रद्धा रखकर, ईश्वरपरायण होकर, इंद्रियोंको वशमें रखकर ऐसा ज्ञान पानेका प्रयत्न कर; उससे तुभे परम शांति मिलेगी।

तीसरा, चौथा, और पांचवां अध्याय, तीनों एक साथ मनन करने योग्य हैं। उनमेंसे अनासिक्तयोग क्या है इसका अनुमान हो जाता है। इस अनासक्ति--निष्कामतासे मिलनेका उपाय भी उनमें थोड़े-बहुत अंशमें बतलाया गया है। इन तीनों अध्यायोंको यथार्थ रूपसे समभ लेनेपर आगेके अध्यायोंमें कम कठिनाई पड़ेगी। आगेके अध्याय हमें अनासक्ति-प्राप्तिके साधन-की अनेक रीतियां बतलाते हैं। हमें इस दृष्टिसे गीताका अध्ययन करना चाहिए, इससे अपनी नित्य पैदा होनेवाली समस्याओंको हम गीताद्वारा बिना परिश्रमके हल कर सकेंगे। यह नित्यके अभ्याससे संभव होनेवाली वस्तु है । सबको आजमा देखनी चाहिए। क्रोध आया कि तुरंत उससे संबंधित श्लोकका स्मरण करके उसे शांत करना चाहिए। किसीका. द्वेष हो, अधीरता आवे, आहारैषणा आवे, किसी कामको करने या न करनेका संकट आवे तो ऐसे सब प्रश्नोंका निपटारा, श्रद्धा हो और नित्य मनन हो तो गीता-मातासे कराया जा सकता है। इसके

लिए नित्यका यह पारायण है और तदर्थ यह प्रयत्न है।

#### यज्ञ---१

मंगलप्रभात २१-१०-३०

हम यज्ञ शब्दका व्यवहार बारंबार करते हैं। हमने नित्यका महायज्ञ भी रचा है। इसलिए यज्ञ शब्दका विचार कर लेना जरूरी है। इस लोकमें या परलोकमें कुछ भी बदला लिये या चाहे बिना, परार्थ-के लिए किये हुए किसी भी कर्मको यज्ञ कहेंगे। कर्म कायिक हो या मानसिक, चाहे वाचिक, कर्म का विशाल-से-विशाल अर्थ लेना चाहिए । 'परार्थं-के लिए' का मतलब केवल मनुष्य-वर्ग नहीं, बल्कि जीवनमात्र लेना चाहिए और अहिंसाकी दृष्टिसे भी, मनुष्यजातिकी सेवाके लिए भी, दूसरे जीवोंका ्रहोमना या उनका नाश करना यज्ञकी गिनतीमें नहीं आ सकता । वेदादिमें अश्व, गाय इत्यादिको होमनेकी जो बात आती है उसे हमने गलत माना है। वहां पशुहिंसाका अर्थ लें तो सत्य और अहिंसाकी तराजूपर ऐसे होम नहीं चढ़ सकते, इतनेसे हमने संतोष मान

लिया है। जो वचन धर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं उनका ऐतिहासिक अर्थ करनेमें हम नहीं फंसते और वैसे अर्थोंके अन्वेषणकी अपनी अयोग्यता हम स्वीकार करते हैं। उस योग्यताकी प्राप्तिका प्रयत्न भी हम नहीं करते, क्योंकि ऐतिहासिक अर्थसे जीवहिंसा संगत भी ठहरे तो भी अहिंसाको सर्वोपरि धर्म माननेके कारण हमारे लिए उस अर्थको रुचनेवाला आचार त्याज्य है।

उक्त व्याख्याके अनुसार विचारनेपर हम देख सकते हैं कि जिस कर्ममें अधिक-से-अधिक जीवोंका, अधिक-से-अधिक क्षेत्रमें कल्याण हो और जो कर्म अधिक-से-अधिक मनुष्य अधिक-से-अधिक सरलतासे कर सकें, और जिसमें अधिक-से-अधिक सेवा होती हो, वह महायज्ञ है या अच्छा यज्ञ है। अतः किसीकी भी सेवाके निमित्त अन्य किसीका अकल्याण चाहना या करना यज्ञ-कार्य नहीं है और यज्ञके अलावा किया हुआ कार्य बंधनरूप है यह हमें भगवद्गीता और, अनुभव भी सिखाता है।

ऐसे यज्ञके बिना यह जग क्षणभर भी नहीं टिक सकता, इसीलिए गीताकारने ज्ञानकी कुछ फलक दूसरे अध्यायमें दिखाकर तीसरे अध्यायमें उसकी

प्राप्तिके साधनमें प्रवेश कराया है और साफ शब्दों-में कहा है कि हम यज्ञको जन्मसे ही साथ लाये हैं। यहांतक कि हमें यह शरीर केवल परमार्थके लिए मिला है और इसलिए यज्ञ किये बिना जो खाता है है वह चोरीका खाता है, ऐसी सख्त बात गीताकारने कह डाली । जो शुद्ध जीवन बिताना चाहता है, उसक् सब काम यज्ञरूप होते हैं। हमारे यज्ञसहित जन्मनेका मतलब है कि हम हरदमके ऋणी या देनदार हैं। इसलिए हम जगके सदाके गुलाम हैं। और जैसे स्वामी गुलामको सेवाके बदलेमें खाना-कपड़ा आदि देता है वैसे हमें जगतका स्वामी हमसे गुलामी लेनेके लिए जो अन्न-वस्त्रादि देता है वह कृतज्ञतापूर्वक लेना चाहिए। यह न समभना चाहिए कि जो मिलता है उतनेका भी हमें हक है, न मिलनेपर मालिकको दोष न दें। यह देह उसकी है, जी चाहे इसे रखे, या न रखे। यह स्थिति दुःखद नहीं है, न दयनीय है, यदि द्रम अपना स्थान समभ लें तो यह स्वाभाविक है और इसलिए सुखद और चाहने योग्य है। ऐसे परम सुखके अनुभवके लिए अचल श्रद्धा तो अवश्य चाहिए। अपने लिए कोई जिता न करना, सब परमेश्वरको सौंप देना, ऐसा आदेश मैंने तो सब धर्मोंमें पाया है।

पर इस वचनसे किसीको डरना नहीं चाहिए।
मनको स्वच्छ रखकर सेवाका आरंभ करनेवालेको
उसकी आवश्यकता दिन-प्रतिदिन स्पष्ट होती जाती
है और वैसे ही उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है। जो स्वार्थ
छोड़नेको तैयार ही नहीं है, अपनी जन्मकी स्थितिको
पहचाननेको ही तैयार नहीं, उसके लिए तो सेवाके
सब मार्ग मुश्किल हैं। उसकी सेवामें तो स्वार्थकी
गंध आती ही रहेगी। पर ऐसे स्वार्थी जगतमें कम
ही मिलेंगे। कुछ-न-कुछ निःस्वार्थ सेवा हम सब
जाने-अनजाने करते ही रहते हैं। यही चीज विचारपूर्वक करने लगनेसे हमारी पारमाधिक सेवाकी वृत्ति
उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। उसमें हमारा सच्चा सुख
है और जगतका कल्याण है।

#### यज्ञ---२

मंगलप्रभात २८-१०-३०

यज्ञके विषयमें पिछले सप्ताह लिखकर भी इच्छा पूरी नहीं हुई। जिस चीजको जन्मके साथ लेकर हमने इस संसारमें प्रवेश किया है उसके बारेमें कुछ अधिक विचार करना व्यर्थ न होगा। यज्ञ नित्य-कर्तव्य है,

चौबीसों घंटे आचरणमें लानेकी वस्तु है, इस विचारसे और यज्ञका अर्थ सेवा समभकर 'परोपकाराय सतां विभूतयः' वचन कहा गया है। निष्काम सेवा परोपकार नहीं है, बल्कि अपने निजके ऊपर उपकार है। जैसे कर्ज चुकाना परोपकार नहीं, बल्कि अपनी सेवा है, अपने ऊपर उपकार है, अपने ऊपरसे भार उतारना है, अपने धर्मको बचाना है। फिर कोई संतकी ही पूंजी 'परोपकारार्थ'--अधिक सुंदर भाषामें कहिये तो - 'सेवार्थ' हो सो नहीं है, बल्कि मनुष्यमात्रकी पूंजी सेवार्थ है। और यह होनेपर सारे जीवनमें भोगका खातमा हो जाता है, जीवन त्यागमय हो जाता है। या यों कहें कि मनुष्यका त्याग ही उसका भोग है। पशु और मनुष्यके जीवनमें यह भेद है। जीवनका यह अर्थ जीवनको शुष्क बना देता है, इससे कलाका नाश हो जाता है, अनेक लोग यह आरोप करके उक्त विचारको सदोष समभते हैं। पर मेरे खयालमें ऐसा 'कहना त्यागका अनर्थ करना है । त्यागके मानी संसार-से भागकर जंगलमें जा बसना नहीं है, बल्कि जीवनकी प्रवृत्ति मात्रमें त्यागका होना है । गृहस्थ-जीवन त्यागी और भोगी दोनों हो सकता है। मोचीका जूते सीना किसानका खेती करना, व्यापारीका व्यापार करना

और नाईका हजामत बनाना त्याग भावनासे हो सकता है या उसमें भोगकी लालसा हो सकती है। जो यज्ञार्थ व्यापार करता है वह करोड़ोंके व्यापारमें भी लोकसेवा-का ही खयाल रखेगा, किसीको घोखा नहीं देगा, अकरणीय साहस नहीं करेगा, करोड़ोंकी सम्पति रखते हुए भी सादगीसे रहेगा, करोड़ों कमाते हुए भी किसीकी हानि नहीं करेगा। किसीकी हानि होती होगी तो करोड़ोंसे हाथ धो देगा। कोई इस खयालसे न हँसे कि ऐसा व्यापारी मेरी कल्पनामें ही बसता है। संसारके सौभाग्यसे ऐसे व्यापारी पश्चिम और पूर्व दोनोंमें हैं। हों चाहे अंगुलियोंपर ही गिनने भरको, पर एक भी जीवित उदाहरण रहनेपर उसे फिर कल्पना-की वस्तु नहीं कह सकते। ऐसे दरजीको हमने वढ-वाणमें ही देखा है । ऐसे एक नाईको मैं जानता हूं और ऐसे बुनकरको हम लोगोंमेंसे कौन नहीं जानता। देखने-ढूंढ़नेपर हम सब घंघोंमें केवल यज्ञार्थ अपना धंधा करने और तदर्थ जीवन बितानेवाले आदमी पा सकते हैं। यह अवश्य हं कि ऐसे याज्ञिक अपने धंधेसे अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। पर वे

<sup>&#</sup>x27; यानी आश्रमवासियोंमेंसे

घंघा आजीविकाके निमित्त नहीं करते, आजीविका उनके लिए उस धंधेका गौण फल है। मोतीलाल पहले भी दर्जीका घंघा करता था और ज्ञान होनेके वाद भी दर्जी बना रहा । भावना बदल जानेसे उसका वंधा यज्ञरूप, बन गया, उसमें पवित्रता आ गई और पेशेमें दूसरेके सुखका विचार दाखिल हो गया। उसी समय उसके जीवनमें कलाका प्रवेश हो गया। यज्ञमय जीवन कलाकी पराकाष्ठा है, सच्चा रस उसीमें हैं, क्योंकि उसमेंसे रसके नित्य नये भरने प्रकट होते हैं। मनुष्य उन्हें पीकर अघाता नहीं है, न वे भरने कभी सूखते हैं। यज्ञ यदि भाररूप जान पड़े तो यज्ञ नहीं है, जो अखरे वह त्याग नहीं है। भोगका अंत नाश है, त्यागका अंत अमरता। रस स्वतंत्र वस्तु नहीं है, रस तो हमारी वृत्तिमें मौजूद है। एकको नाटकके पर्दोंमें मजा आता है, अन्यको आकाशमें नित्य नय-नये प्रकट होनेवाले दृश्योंमें। रस परि-शीलनका विषय है। जो रसरूपसे बचपनमें सिखाया जाता है, जिसे रसके नामसे जनतामें प्रवेश कराया जाता है वह रस माना जाता है। हम ऐसे उदाहरण पा सकते हैं कि जिनमें एक प्रजाको रसमय लगनेवाली चीज दूसरी प्रजाको रसहीन लगती है।

35/

यज्ञ करनेवाले अनेक सेवक मानते हैं कि हम निष्काम भावसे सेवा करते हैं, अतः लोगोंसे आव- स्यकताभरको, और अनावस्यक भी, लेनेका हमें परवाना मिल गया है। जहां किसी सेवकके मनमें यह विचार आया कि उसकी सेवकाई गई, सरदारी आई। सेवामें अपनी सुविधाके विचारकी गुंजाइश ही नहीं होती है। सेवककी सुविधा स्वामी—ईश्वर देखे, देनी होगी तो वह देगा। यह खयाल रखते हुए सेवकको चाहिए कि जो कुछ आ जाय सबको न अपना बैठे। आवश्यकताभरको ही ले, बाकीका त्यांग करे। अपनी सुविधाकी रक्षा न होनेपर भी शांत रहे, रोष न करे, मनमें भी खिन्नता न लावे। याज्ञिकका बदला, सेवककी मजदूरी, यज्ञ—सेवा ही है। उसीमें उसका संतोष है।

सेवा-कार्यमें बेगार भी नहीं काटी जाती। उसे अंतके लिए नहीं छोड़ा जाता। अपना काम तो संवारे; लेकिन पराया, बिना पैसेके करना है, इसें खयालसे जैसा-तैसा या जब चाहे तब करनेमें भी हर्ज न समभनेवाला, यज्ञका ककहरा भी नहीं जानता। सेवामें तो सोलहों सिंगार भरने पड़ते हैं, अपनी सारी कला उसमें खर्च कर देनी पड़ती है। पहले यह, फिर अपनी सेवा। मतलब यह कि शुद्ध यज्ञ करने-वालेके लिए अपना कुछ नहीं है। उसने सब 'कृष्णापंण' कर दिया है।

### यज्ञ---३

(व्यक्तिगत पत्रोंमेंसे)

१३-११-३0

चर्ले और फ़ेंचके विषयमें तुमने जो लिखा है उसमें भी सिद्धांत दृष्टिसे त्रुटि पाता हूं। चर्खेको सर्वापण करनेपर उस समयको दूसरे काममें नहीं लगाया जा सकता। कोई बात करने आ जाय तो विवेकके खयालसे कर सकते हैं; पर बातोंके बजाय कुछ सिखा ही जाय तो उसमें क्या बुराई है, यह न्याय यहां नहीं लग सकता। बातमेंसे तो जब चाहे छुट्टी पाई जा सकती है। बात करनेवाला भी बहुत देरतक बैठकर बातें नहीं करेगा। पर शिक्षक बन जानेपर तो वह पूरा समय देनेको मजबूर हो जाता है। यह सब तबके लिए है जब कि चर्खेको यज्ञरूपमें चलाते हों। अपने विषयमें मैं इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं। चर्खा चलाते समय जब अन्य विचारोंमें पड़ता हूं तब गितपर, नंबरपर, समा-

नतापर उसका असर पड़ता है। कल्पना करो कि रोमे रोलां या बिथोवन पियानोपर बैठे हैं। उसपर वे ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि बात नहीं कर सकते, न मनमें अन्य विचार कर सकते हैं। कला और कलाकार पृथक् नहीं होते । यदि यह पियानोके लिए सत्य हो तो फिर चर्खायज्ञके लिए कितना अधिक सत्य होना चाहिए ? यह विचार जाने दो कि यह आचरण आज ही संभव नहीं है। अपने विचारक्षेत्र-को बावन तोला पाव रत्ती शुद्ध रख सकें तो तदनुसार आचरण किसी दिन हो ही जायगा। यह न समभो कि इसमें गुजरे हुओंकी आलोचना है। मैं खुद बहुत अधूरा हूं, मुफ्ते आलोचना करनेका हक भी कहां है ? जितना जानता हूं उसपर में खुद कहां पूरी तरह चलता हूं ? चलता होता तो कबका चर्खा सात लाख गांवोंमें गूंज जाता। आज भी जो जानता हूं उसके अनुसार सौ फीसदी चल सकूं तो मेरे यहां बैठे भी चर्खा हवाकी तरह फैले। पर यदि मालवीयजी भागवत पुराणकी चर्चासे थकें तो मैं चर्खा-संगीतकी बातोंसे थकूं। चर्खा-पुराण तो कैसे कहूं? पुराण तो भविष्यकी पीढ़ी रचेगी, बशर्तेकि हम कुछ रचने लायक कर जायंगे। आज तो हम इसका टूटा-फूटा

संगीत रच रहे हैं। अंतमें उसमें कैसा सुर निकलता है यह हमारी तपश्चर्या और हमारे समर्पणपर निर्भर रहेगा।

...मुभे आदर्श तो यह लगता है कि यज्ञके समय मौन हो। उस समय जो विचार हो वह चर्खे, या कहो खादीसंबंधी अथवा रामनामका हो। रामनामको विस्तृत अर्थमें लेना चाहिए । वास्तव में तो रामनाम जाने-अनजाने हमेशा ही होना चाहिए, जैसे संगीतमें तंबूरा। पर हाथ जो काम करते हों उसमें हम एक-ध्यान न हों तो रामनामका इच्छापूर्वक रटन होना चाहिए। चर्खा चलाते हुए हम बातें करें, कुछ सुनें या और कुछ करें तो यह किया यज्ञ तो नहीं होगी। यदि यह यज्ञ कर्तव्य है तो उतने समयके लिए उसमें लीन हो जाना चाहिए। जिसका सारा जीवन यज्ञरूप है और जो अनासक्त है वह एक समयमें एक ही काम करेगा। इतना जानते हुए भी (अल्पाधिक प्रमाणमें) मैं ही पहला पापी ठहरता हूं; क्योंकि कह सकते हैं कि मैंने किसी दिन चुपचाप एकांतमें बैठकर अर्थात् मौन धरकर नहीं काता। मौनवारके दिन कातते-कातते डाक सुनता या किसीकी कोई बात सुननी होती तो वह सुनता। यह कुटेव यहां भी नहीं गई। इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि कातनेमें बहुत नियमित होते हुए भी मैं सुस्त रह गया और घटेमें मुक्किलसे २०० तारतक अब पहुंचा हूं ! और भी अनेक दोष अपनेमें पाता हूं, जैसे तार ट्टना, माल बनाना न जानना, चमरखका अल्पज्ञान, रुईकी किस्म न पहचानना, समानता वगैरह पूरी तरहसे न निकाल सकना, तारकी परख न कर सकना इत्यादि । क्या यह सब किसी याज्ञिकको शोभा देता है ? फिर खादीकी गति धीमी रह गई तो इसमें क्या आक्चर्य है ? यदि दरिद्रनारायण है और उसके होनेमें कोई शक नहीं है, और यदि उसकी प्रसादी खादी है, और यह कहनेवाला, जाननेवाला जो कुछ कहो वह मैं हूं, फिर भी मेरा अमल कितना ढीला-ढाला है ? इसलिए इस विषयमें किसी औरको दोषी ठहरानेका जी नहीं चाहता है। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने दोषका, दुःखका और उसमेंसे उत्पन्न होनेवाले खयालका और ज्ञानका दर्शन कराना चाहता हूं। यद्यपि काकाके साथ यदा-कदा ऐसी बातें हुई हैं, तथापि इतनी स्पष्टतासे तो यही पहले-पहल तुमसे कह रहा हूं। और यह स्पष्टता भी आई तुम्हारे उस फ़्रेंचको चरखेके साथ जोड़नेके कारण। तुमने

जो किया उसमें मैं तुम्हारा तनिक भी दोष नहीं पाता। में देख रहा हूं कि चर्खेका कैसा कच्चा 'मंत्रा' हूं में। मंत्रको तो जाना, पर उसकी पूरी विधि आचारमें नहीं उतारी, इसलिए मंत्र अपनी पूरी शक्ति नहीं प्रकट कर सका । चर्खेकी भांति ही इस बातको सारे जीवनपर घटाकर देखो तो कल्पनामें तो तुम्हें जीवनकी अद्भुत शांतिका अनुभव होगा और सफलता-का भी। 'योगः कर्मसु कौशलम्'का तात्पर्य यह है। इस बातको ध्यानमें रखकर जितना हो सके उतना ही करनेको हाथमें लें और संतोष मानें। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे हम अपनेको और समाजको अधिक-से-अधिक आगे बढ़ानेमें अपना कर्तव्य करते हैं। जबतक इसका पूरा-पूरा अमल न हो ले तबतक तो यह कोरा पांडित्य ही कहा जायगा। दिन-दिन इस दिशामें बढ़ तो रहा हूं। बाहर निकलनेपर क्या होगा वह भगवान जानें। तुम इसमेंसे बन सके तो 'इतना तो अमलमें ला सकते हो कि यज्ञके निमित्त जितने तार तय कर लो उतने तो शास्त्रीय रीतिसे कातो। बाकी तो चाहे जिस दशामें हिंदुस्तानकी संपत्ति बढ़ानेके इरादेसे कातते रहो। अभी लिखते जानेकी इच्छा होती है। पर अब बस करता हूं।

## पांचवां ऋध्याय

अर्जुन कहता है, "आप ज्ञानको विशेष बतलाते हैं। इससे मैं समभता हूं कि कर्म करनेकी आवश्य-कता नहीं है, संन्यास ही अच्छा है। पर फिर आप कर्मकी भी स्तुति करते हैं तब यह लगता है कि योग ही अच्छा है। इन दोनोंमें अधिक अच्छा क्या है, यह मुभको निश्चयपूर्वक कहिये। तभी मुभे कुछ शांति मिल सकती है।"

यह सुनकर भगवान बोले, "संन्यास अर्थात् ज्ञान और कर्मयोग अर्थात् निष्काम कर्म ये दोनों अच्छे हैं; पर यदि मुफ्ते चुनाव ही करना है तो मैं कहता हूं कि योग अर्थात् अनासिक्तपूर्वक कर्म अधिक अच्छा है। जो मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य-का न द्वेष करता है, न कोई इच्छा रखता है और सुख-दुःख, सर्दी-गर्मी इत्यादि द्वंद्वोंसे परे रहता है, वह संन्यासी ही है। फिर वह कर्म करता हो या न करता हो। ऐसा मनुष्य सहजमें बंधनमुक्त हो जाता है। अज्ञानी ज्ञान और योगमें भेद करता है, ज्ञानी नहीं। दोनोंका परिणाम एक ही होता है, अर्थात् दोनोंसे वही स्थान मिलता है। इसलिए सच्चा

जाननेवाला वही है जो दोनोंको एक ही समभता है; क्योंकि शुद्ध ज्ञानवालेकी संकल्पभरसे कार्यसिद्धि होती है, अर्थात बाहरी कर्म करनेकी उसे जरूरत नहीं रहती। जब जनकपुरी जल रही थी तब दूसरोंका धर्म था कि जाकर आग बुभायें। जनकके संकल्पसे ही उनका आग बुभानेका कर्तव्य पूरा हो रहा था; क्योंकि उनके सेवक उनके अधीन थे । यदि वह घड़ाभर पानी लेकर दौड़ते तो कुल चौपट कर देते। दूसरे . लोग उनकी ओर ताकते रहते और अपना कर्तव्य बिसर जाते । और विशेष भलमंसी दिखाते तो हक्के-बक्के होकर जनककी रक्षा करने दौडते। पर सब भटपट जनक नहीं बन सकते। जनककी स्थिति बड़ी दुर्लभ है। करोड़ोंमेंसे किसीको अनेक जन्मों की सेवासे वह प्राप्त हो सकती है। यह भी नहीं है कि इसकी प्राप्तिपर कोई विशेष शांति हो। उत्तरोत्तर निष्काम कर्म करते मनुष्यका संकल्पबल बढ़ता जाता है और बाहरी कर्म कम होते जाते हैं। कहा जा सकता है कि वास्तवमें देखनेपर उसे इसका पता भी नहीं चलता। इसके लिए उसका प्रयत्न भी नहीं होता । वह तो सेवा-कार्यमें ही डूबा रहता है। उससे उसकी सेवा-शक्ति इतनी अधिक बढ जाती

है कि उसे सेवासे कोई थकान आती नहीं जान पड़ती। इससे अंतमें उसके संकल्प में ही सेवा आ जाती है, वैसे ही जैसे बहुत जोरसे गित करती हुई वस्तु स्थिर-सी लगती है। ऐसा मनुष्य कुछ करता नहीं है, यह कहना प्रत्यक्षरूपसे अयुक्त है। पर ऐसी स्थिति साधा-रणतः कल्पनाकी ही वस्तु है, अनुभवमें नहीं आती । इसलिए मैंने कर्मयोगको विशेष कहा है। करोडों निष्काम कर्ममेंसे ही संन्यासका फल प्राप्त करते हैं। वे संन्यासी होने जायं तो इधर या उधर, कहींके न रहेंगे। संन्यासी होने गये तो मिथ्याचारी हो जानेकी पूरी संभावना है, और कर्मसे तो गये ही, मतलब सब खोया। पर जो मनुष्य अनासिकत सहित कर्म करता हुआ शुद्धता प्राप्त करता है, जिसने अपने मनको जीता है, जिसने अपनी इंद्रियोंको वशमें रखा है, जिसने सब जीवोंके साथ अपनी एकता साधी है और सबको अपने समान ही मानता है, वह कर्म करते हुए भी उससे अलग रहता है अर्थात् बंधनमें नहीं • पड़ता । ऐसे मनुष्यके बोलने, चालने आदिकी कियाएं करते हुए भी ऐसा लगता है कि इन क्रियाओंको इंद्रियां अपने धर्मानुसार कर रही हैं। स्वयं वह कुछ नहीं करता । शरीरसे आरोग्यवान मनुष्यकी क्रियाएं

स्वाभाविक होती हैं। उसके जठर आदि अपने आप काम करते हैं, उसकी ओर उसे खयाल नहीं दौड़ाना पड़ता, वैसे ही जिसकी आत्मा आरोग्यवान है उसके लिए कहा जा सकता है कि वह शरीरमें रहते हुए भी स्वयं अलिप्त है, कुछ नहीं करता। इसलिए मन्ष्यको चाहिए कि सब कर्म ब्रह्मार्पण करे, ब्रह्मके ही निमित्त करे। तब वह करते हुए भी पाप-पुण्यका पुंज नहीं रचता । पानीमें कमलकी भांति कोरा-का-कोरा ही रहेगा । इसलिए जिसने अनासक्तिका अभ्यास कर लिया है वह योगी कायासे, मनसे, बुद्धिसे कार्य करते हुए भी, संगरहित होकर, अहंकार तजकर बरतता है, जिससे शुद्ध हो जाता है और शांति पाता है। दूसरा रोगी, जो परिणाममें फंसा हुआ है, कैदीकी भांति अपनी कामनाओं में बंधा रहता है। इस नौ दरवाजेवाले देहरूपी नगरमें सब कर्मीका मनसे त्याग करके स्वयं कुछ न करता-कराता हुआ • योगी सुखपूर्वक रहता है। संस्कारवान संशुद्ध आत्मा न पाप करता है, न पुण्य। जिसने कर्ममें आसिक्त नहीं रखी, अहंभाव नष्ट कर दिया, फलका त्याग किया, वह जड़की भांति बरतता है, निमित्तमात्र बना रहता है। भला उसे पाप-पुण्य कैसे छू सकते

हैं ? विपरीत इसके जो अज्ञानमें फंसा है वह हिसाब लगाता है, इतना पुण्य किया, इतना पाप किया और इससे वह नित्य नीचेको गिरता जाता है और अंतमें उसके पल्ले पाप ही रह जाता है। ज्ञानसे अपने अज्ञानका नित्य नाश करते जानेवालेके कर्ममें नित्य निर्मलता बढ़ती जाती है, संसारकी दृष्टिमें उसके कर्मोंमें पूर्णता और पुण्यता होती है। उसके सब कर्म स्वाभाविक जान पड़ते हैं। वह समदर्शी होता है। उसकी नजरोंमें विद्या और विनयवाला ब्रह्मज्ञाता ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, विवेकहीन--पशुसे भी गयाबीता--मनुष्य सब समान हैं। मतलब, कि सबकी वह समान भावसे सेवा करेगा--यह नहीं कि किसीको बड़ा मानकर उसका मान करेगा और दूसरेको तुच्छ समभकर उसका तिरस्कार करेगा। अनासक्त मनुष्य अपनेको सबका देनदार मानेगा, सबको उनका लहना चुकावेगा और पूरा न्याय करेगा। उसने जीते-जी जगतको जीत लिया है, वह ब्रह्ममय. है। अपना प्रिय करनेवालेपर वह रीफता नहीं, गाली देनेवालेपर खीभता नहीं। आसक्तिवान सुखको बाहर ढूंढ़ता है, अनासक्त निरंतर भीतरसे शांति पाता है, क्योंकि उसने बाहरसे जीवको समेट लिया

है। इंद्रियजन्य सारे भोग दुःखके कारण हैं। मनुष्य-को काम-कोधसे उत्पन्न उपद्रव सहन करने चाहिएं। अनासक्त योगी सब प्राणियोंके हितमें ही लगा रहता है। वह शंकाओंसे पीड़ित नहीं होता। ऐसा योगी बाहरी जगतसे निराला रहता है, प्राणायामादिके प्रयोगोंसे अंतर्मुखताका यत्न करता रहता है और इच्छा, भय, कोध आदिसे पृथक रहता है। वह मुभे ही सबका महेश्वर, मित्ररूप, यज्ञादिके भोक्ताकी भांति जानता है और शांति प्राप्त करता है।

#### छठा ऋध्याय

मंगलप्रभात

१६-१२-३0

श्रीभगवान कहते हैं—कर्म-फल त्यागकर कर्तव्य-कर्म करनेवाला मनुष्य संन्यासी कहलाता है और योगी भी कहलाता है। जो कियामात्रका त्याग कर बैठता है वह आलसी है। असली बात तो है मनके घोड़े दौड़ाना छोड़नेकी। जो योग अर्थात् समत्वको साधना चाहता है उसकी कर्म बिना गुजर ही नहीं। जिसे समत्व प्राप्त हो गया है वह शांत दिखाई देता है। तात्पर्य, उसके विचारमात्रमें कर्मका बल आ गया रहता है। जब मनुष्य इंद्रियके विषयोंमें या कर्ममें आसक्त न हो और मनकी सारी तरंगोंको छोड़ दे तब कहना चाहिए कि उसने योग साधा है, कह योगारूढ़ हुआ है।

आत्माका उद्धार आत्मासे ही होता है। तब कह सकते हैं कि आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु बनता है और मित्र बनता है। जिसने मनको जीता है उसका आत्मा मित्र है, जिसने नहीं जीता है उसका आत्मा शत्रु है। मनको जीतनेवालेकी पहचान है कि उसके लिए सरदी-गरमी, सुख-दुःख, मान-अपमान सब एक समान होते हैं। योगी उसका नाम है जिसे ज्ञान है, अनुभव है, जो अविचल है, जिसने इंद्रियोंपर विजय पाई है और जिसके लिए सोना, मिट्टी या फ्तथर समान है। वह रात्रु-मित्र, साधु-असाधु इत्यादि के प्रति समभाव रखता है। ऐसी स्थितिको पहुंचने-• के लिए मन स्थिर करना, वासनाएं त्यागना और एकांत-में बैठकर परमात्माका ध्यान करना चाहिए । केवल आसन आदि ही बस नहीं हैं। समत्व-प्राप्तिके इच्छु-कोंको ब्रह्मचर्यादि महाव्रतोंका भली प्रकार पालन

करना चाहिए। यों आसनबद्ध हुए यम-नियमोंका पालन । करनेवाले मनुष्यको अपना मन परमात्मामें स्थिर करनेसे परम शांति प्राप्ति होती है।

यह समत्व ठूंस-ठूंसकर खानेवाला तो नहीं पा सकता, पर कोरे उपवाससे भी नहीं मिलता, न बहुत सोनेवालेको मिलता है; वैसे ही बहुत जागनेसे भी हाथ नहीं आता । समत्व-प्राप्तिके इच्छुकको तो सबमें ---खानेमें, पीनेमें, सोने-जागनेमें भी मर्यादाकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन खूब खाया और दूसरे दिन उपवास, एक दिन खूब सोये और दूसरे दिन जागरण, एक दिन खब काम करना और दूसरे दिन अलसाना, यह योगकी निशानी नहीं है। योगी तो सदैव स्थिर-चित्त होता है और कामना मात्रका वह अनायास त्याग किये रहता है। ऐसे योगी की स्थिति निर्वात स्थानमें दीपककी भांति स्थिर रहती है। उसे जगके खेल अथवा अपने मनमें उठनेवाले विचारोंकी लहरें डावांडोल नहीं कर सकतीं । धीरे-धीरे किंतु दृढ़ता-पूर्वक प्रयत्न करनेसे यह योग सध सकता है। मन चंचल है इससे इधर-उधर दौड़ता है, उसे धीरे-धीरे स्थिर करना चाहिए। उसके स्थिर होनेसे ही शांति मिलती है। या मनकी स्थिरताके लिए निरंतर आत्म-

चितन आवश्यक है। ऐसा मनुष्य सब जीवोंको अपनेमें और अपनेको सबमें देखता है; क्योंकि वह मुभे सबमें और सबको मुभमें देखता है। जो मुभमें लीन है, मुभे सर्वत्र देखता है, वह स्वयं नहीं रह गया है; इसलिए चाहे जो करता हुआ भी मुभीमें पिरोया हुआ रहता है। उसके हाथसे कभी कुछ अकरणीय नहीं हो सकता।

अर्जुनको यह योग किठन लगा। वह बोला, "यह आत्म-स्थिरता कैसे प्राप्त हो? मन तो बंदरके समान है। मनका रोकना हवा रोकनेके समान है। ऐसा मन कब और कैसे वशमें आता है?"

भगवानने उत्तर दिया, ''तेरा कहना सच है। पर राग-द्वेषको जीतने और प्रयत्न करनेसे कठिनको आसान किया जा सकता है। 'निस्संदेह' मनको जीते बिना योगका साधन नहीं बन सकता।

तब फिर अर्जुन पूछता है, "मान लीजिए कि मनुष्यमें श्रद्धा है, पर उसका प्रयत्न मंद होनेसे वह. सफल नहीं होता। ऐसे मनुष्यकी क्या गित होती है ? वह बिखरे बादलकी तरह नष्ट तो नहीं हो जाता ?"

भगवान बोले, "ऐसे श्रद्धालुका नाश तो होता

ही नहीं। कल्याण-मार्गीकी अवगति नहीं होती। ऐसा मनुष्य मरनेपर कर्मानुसार पुण्यलोकमें बसनेके बाद पृथ्वीपर लौट आता है और पिवत्र घरमें जन्म लेता है। ऐसा जन्म लोकोंमें दुर्लभ है। ऐसे घरमें उसके पूर्व संस्कार उदय होते हैं। अब प्रयत्नमें तेजी आती है और अंतमें उसे सिद्धि मिलती है। यों प्रयत्न करते-करते कोई जल्दी और कोई अनेक जन्मोंके बाद अपनी श्रद्धा और प्रयत्नके बलके अनुसार समत्वको पाता है। तप, ज्ञान, कर्मकांडसंबंधी कर्म —इन सबसे समत्व विशेष है, क्योंकि तपादिका अंतिम परिणाम भी समता ही होना चाहिए। इसिलए तू समत्व लाभ कर और योगी हो। अपना सर्वस्व मुभे अर्पण कर और श्रद्धापूर्वक मेरी ही आराधना करनेवालोंको श्रेष्ठ समभा।"

इस अध्यायमें प्राणायाम-आसन आदिकी स्तुति है। पर स्मरण रखें कि भगवानने उसीके साथ • ब्रह्मचर्यका अर्थात् ब्रह्म-प्राप्तिके यम-नियमादि पालन-की आवश्यकता बतलाई है। यह समभ लेना आवश्यक है कि आसनादि अकेली कियासे कभी समत्व नहीं प्राप्त हो सकता। यदि उस हेतुसे वे कियाएं हों तो आसन-प्राणायामादि मनको स्थिर करनेमें, एकाग्र करनेमें थोड़ी-सी मदद करते हैं, अन्यथा उन्हें अन्य शारीरिक व्यायामोंकी श्रेणीमें समभकर उतनी ही—शरीरसुधारभर ही—कीमत माननी चाहिए। शारीरिक व्यायामरूपमें प्राणायामादिका बहुत उपयोग है। व्यायामोंमें यह व्यायाम सात्विक है। शारीरिक दृष्टिसे इसका साधन उचित है। पर उससे सिद्धियां पाने और चमत्कार देखनेको ये क्रियाएं करनेमें मैंने लाभके बजाय हानि होते देखी है। यह अध्याय तीसरे, चौथे और पांचवें अध्यायका उपसंहार-रूप समभना चाहिए। यह प्रयत्नशीलको आश्वासन देता है। हमें समता प्राप्त करनेका प्रयत्न हारकर कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

#### सातवां ऋध्याय

मंगलप्रभात २३-१२-३०

भगवान बोले, "हे पार्थ ! अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि मुक्तमें चित्त पिरोकर और मेरा आश्रय लेकर कर्मयोगका आचरण करता हुआ मनुष्य निश्चयपूर्वक मुक्ते संपूर्ण रीतिसे कैसे पहचान सकता है । इस अनुभव-

(0574)

युक्त ज्ञानके बाद फिर और कुछ जाननेको बाकी नहीं रहेगा । हजारोंमें कोई-कोई ही उसकी प्राप्तिका प्रयत्न करता है और प्रयत्न करनेवालोंमें कोई ही सफल होता है ।

पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु तथा मन, बुद्धि और अहंकारवाली आठ प्रकारकी एक मेरी प्रकृति है। इसे 'अपरा' प्रकृति और दूसरेको 'परा' प्रकृति कहते हैं, जो जीवरूप है। इन दो प्रकृतियोंसे अर्थात् देह और जीवके संबंधसे सारा जगत है। जैसे मालाके आधारपर उसके मणिये रहते हैं वैसे जगत मेरे आधार-पर विद्यमान हैं। तात्पर्य,—जलमें रस मैं हूं, सूर्य-चंद्रका तेज मैं हूं, वेदोंका ॐकार मैं हूं, आकाशका शब्द मैं हूं, पुरुषोंका पराक्रम मैं हूं, मिट्टीमें सुगंध मैं हूं, अग्निका तेज मैं हूं, प्राणीमात्रका जीवन मैं हूं, तपस्वीका तप मैं हूं, बुद्धिमानकी बुद्धि मैं हूं, बलवानका शुद्धबल मैं हूं, जीवमात्रमें विद्यमान धर्मकी अविरोधी कामना भैं हूं, संक्षेपमें सत्त्व, रजस् और तमस्से उत्पन्न होने वाले सब भावोंको मुक्तसे उत्पन्न हुआ जान; उनकी स्थिति मेरे आधारपर ही है। मेरी त्रिगुणी मायाके कारण इन तीन भावों या गुणोंमें रचे-पचे लोग मुक्त अविनाशीको पहचान नहीं सकते। उसे तर जाना

कठिन है। पर मेरी शरण लेनेवाले इस माया को अर्थात् तीन गुणोंको लांघ सकते हैं।

पर ऐसे मूढ़ लोग मेरी शरण कैसे ले सकते हैं कि जिनके आचार-विचारका कोई ठिकाना नहीं है ? वे तो मायामें पड़े अंधकारमें ही चक्कर काटा करते हैं और ज्ञानसे वंचित रहते हैं; पर श्रेष्ठ आचारवाले मुभे भजते हैं। इनमें कोई अपना दु:ख दूर करनेको मुभे भजता है, कोई मुभे पहचाननेकी इच्छासे भजता है और कोई कर्तव्य समभकर ज्ञानपूर्वक मुभे भजता है। मुभ्ने भजनेका अर्थ है मेरे जगतकी सेवा करना। उसमें कोई दु:खके मारे, कोई कुछ लाभ-प्राप्तिकी इच्छासे, कोई इस खयालसे कि चलो देखा जाय क्या होता है और कोई समभ-बूभकर इसलिए कि उसके बिना उनसे रहा ही नहीं जाता, सेवापरायण रहते हैं। ये अंतिम मेरे ज्ञानी भक्त हैं, और मैं कहूंगा कि मुभे ये सबसे अधिक प्यारे हैं। या यह समभो कि वे मुभे अधिक-से-अधिक पहचानते हैं और मेरे निकट-से-निकट • हैं। अनेक जन्मोंके बाद ही मनुष्य ऐसा ज्ञान पाता है और उसे पानेपर इस जगतमें मुक्त वासुदेवके सिवा और कुछ नहीं देखता। पर कामनावाले मनुष्य तो भिन्न-भिन्न देवताओंको भजते हैं और जिसकी जैसी

भिक्त उसको वैसा फल देनेवाला तो मैं ही हूं। उन ओछी समभवालोंको मिलनेवाला फल भी वैसा ही ओछा होता है और उतनेसे ही उनको संतोष भी रहता है। वे अपनी कमअक्लीसे मानते हैं कि मुक्ते वे इंद्रियों-द्वारा पहचान सकते हैं। वे नहीं समफते कि मेरा अविनाशी और अनुपम स्वरूप इंद्रियोंसे परे है तथा हाथ, कान, नाक, आंख, इत्यादिद्वारा पहचाना नहीं जा सकता । इसे मेरी योगमाया समभ कि इस प्रकार सारी चीजोंका विधाता होनेपर भी अज्ञानी लोग मुभे पहचान नहीं सकते । रागद्वेषके द्वारा सुख-दुःख होते ही रहते हैं और उसके कारण जगत मोहग्रस्त रहता है; पर जो उसमेंसे छूट गये हैं और जिनके आचार-विचार निर्मल हो गये हैं वे तो अपने व्रतमें निश्चल रहकर निरंतर मुभे ही भजते हैं। वे पूर्ण ब्रह्मरूपसे सब प्राणियोंमें भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले जीवरूपमें रहे हुए मुभ्ने और मेरे कर्मको जानते हैं। यों जो मुक्ते अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञरूपसे पहचानते हैं और इससे जिन्होंने समत्व प्राप्त किया है, वे मृत्युके अनंतर जन्म-मरणके बंधनसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि इतना जान लेनेपर उनका मन अन्यत्र नहीं भटकता और सारे जगत-

को ईश्वरमय देखते हुए वे ईश्वरमें ही समा जाते हैं।''

### त्राठवां ऋध्याय

सोमप्रभात २९-१२-३०

अर्जुन पूछता है, "आपने पूर्णब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञका नाम लिया, पर इन सबोंका अर्थ मैंने समभा नहीं। फिर आप कहते हैं कि आपको अधिभूतरूपसे जानकर समत्वको प्राप्त हुए लोग मृत्युके समय पहचानते हैं। यह सब मुभे समभाइये।"

भगवानने उत्तर दिया, "जो सर्वोत्तम नाशरहित स्वरूप है वह पूर्णब्रह्म है और जो प्राणीमात्रमें कर्ता भोक्तारूपसे देह धारण किये हुए है वह अध्यात्म है। प्राणीमात्रकी उत्पत्ति जिस किया से होती है उसका नाम कर्म है। अतः यह भी कह सकते हैं कि जिस कियासे उत्पत्तिमात्र होती है वह कर्म है। मेरा नाशवान देहस्वरूप अधिभूत है और यज्ञद्वारा शुद्ध हुआ अध्यात्मस्वरूप अधियज्ञ है। यों देहरूपमें,

मूछित जीवरूपमें, शुद्ध जीवरूपमें और पूर्ण ब्रह्मरूपमें सर्वत्र में ही हूं और ऐसा जो में हूं उसका मृत्युके समयमें जो ध्यान धरता है, अपनेको बिसार देता है, किसी प्रकारकी चिंता नहीं करता, इच्छा नहीं करता वह निस्संदेह मेरे स्वरूपको प्राप्त करता है। मनुष्य जिस स्वरूपका नित्य ध्यान धरता है, अंतकालमें भी उसीका ध्यान रहे तो उस स्वरूपको वह पाता है। और इसीलिए तू नित्य मेरा ही स्मरण रख। मुभमें ही मन-बुद्धि पिरो रख। तब मुभे ही पावेगा। तू इस प्रकार चित्तके स्थिर न हो पानेकी बात कहेगा। मेरा कहना है कि नित्यके अभ्याससे, नित्यके प्रयत्नसे इस प्रकार मनुष्य एकध्यान अवश्य हो जाता है; क्योंकि मैं तुभसे कह चुका हूं कि मूलकी दृष्टिसे विचा-रनेपर तो देहधारी भी मेरा ही स्वरूप है। इसलिए मनुष्यको पहलेसे ही तैयारी करनी चाहिए कि मृत्युके समय मन चलायमान न हो, भक्तिमें लीन रहे, प्राणको • स्थिर रखे और सर्वज्ञ पुरातन, नियंता, सूक्ष्म होते हुए भी सबके पालनकी शक्ति रखनेवाले, चिंतनद्वारा तत्काल न पहचाने जा सकनेवाले, सूर्यके समान अंधकार-अज्ञान मिटानेवाले परमात्माका ही स्मरण करे।

इस परम पदको वेद अक्षरब्रह्म नामसे पहचानते हैं, राग-द्वेषादि त्यागी मुनि उसे पाते हैं और उस पदकी प्राप्तिके सब इच्छुक ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं। तात्पर्य, काया, वाचा और मनको अंकुशमें रखते हैं, विषयमात्रका तीनों प्रकारसे त्याग करते हैं। इंद्रियोंको समेट लेकर ॐका उच्चारण करते, मेरा ही चितन करते-करते देह छोड़नेवाले स्त्री-पुरुष परम पद पाते हैं। ऐसोंका चित्त कहीं अन्यत्र नहीं भटकता और यों मुक्ते पाकर यह दुःख-निवासरूपी जन्म फिर नहीं लेना पड़ता। इस जन्म-मरणके चक्कर-से छूटनेका उपाय मेरी प्राप्ति ही है।

अपने सौ वर्षके जीवनकालसे मनुष्य कालका अनुमान लगाता है और उतने समयमें हजारों जाल फैलाता है; पर काल तो अनंत है। हजारों युगोंको ब्रह्माके एक दिनके बराबर समभ । इसमें मनुष्यके एक दिनकी या सौ वर्षकी क्या बिसात है ? इस तनिकसे समयको लेकर इतनी व्यर्थकी दौड़-धूप क्यों ? जिस अनंत ' कालके चक्रमें मनुष्यका जीवन क्षणमात्रके समान है उसमें तो ईश्वरका ध्यान ही शोभा देता है, क्षणिक भोगोंके पीछे दौड़ना नहीं। ब्रह्माके रात-दिनमें उत्पत्ति और नाश चलता ही रहता है और चलता रहेगा। उत्पत्ति-लय करनेवाला ब्रह्मा भी मेरा ही भाव है। वह अव्यक्त है, इंद्रियोंसे नहीं जाना जा सकता। इससे भी परे मेरा अन्य अव्यक्त स्वरूप है जिसका कुछ वर्णन मैंने तुभसे किया है। उसे पानेवाला जन्म-मरणसे छूट जाता है; क्योंकि इस स्वरूपके लिए रात-दिनवाला द्वंद्व नहीं है, यह केवल शांत अचल स्वरूप है। इसके दर्शन अनन्य भिक्तसे ही होते हैं। इसीके आधारपर सारा जगत है और वह स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है।

कहते हैं कि उत्तरायणके शुक्लपक्षके दिनों में मरनेवाला उपर्युक्त प्रकारसे स्मरण करता हुआ मुक्ते पाता है और दक्षिणायनमें, कृष्णपक्षकी रात्रिमें मृत्यु पानेवाले पुनर्जन्मके चक्कर बाकी रह जाते हैं। इसका अर्थ यों किया जा सकता है कि उत्तरायण और शुक्लपक्ष यह निष्काम सेवा मार्ग है और दक्षिणायन और कृष्णपक्ष स्वार्थमार्ग है। सेवा-मार्ग अर्थात् जानमार्ग, स्वार्थमार्ग अर्थात् अज्ञानमार्ग, स्वार्थमार्ग से चलनेवालेको बंधन। इन दोनों मार्गोंको जान लेनेपर कौन मोहमें रहकर अज्ञानमार्गको पसंद करेगा? इतना जाननेपर मनुष्यमात्रको सब पुण्य-फल छोड़कर, अनासक्त रह-

कर, कर्तव्यमें परायण रहकर मैंने जो कहा है वह उत्तम स्थान पानेका ही प्रयत्न करना चाहिए।

### नवां ऋध्याय

सोमप्रभात

4-8-38

गत अध्यायके अंतिम श्लोकमें योगीका उच्च स्थान बतला देनेपर भगवानके लिए अब भक्तिकी महिमा बतलाना ही बाकी रह जाता है; क्योंकि मीताका योगी शुष्क ज्ञानी नहीं है, न बाह्याचारी भक्त ही। गीताका योगी ज्ञान और भक्तिमय अना-सक्त कर्म करनेवाला है। अतः भगवान कहते हैं—तुभमें द्वेष नहीं है, इससे तुभे में गुह्य ज्ञान कहता हूं कि जिसे पाकर तेरा कल्याण होगा। यह ज्ञान सर्वोपरि है, पवित्र है और आचारमें अनायास लाया जा सकने योग्य है। जिसे इसमें श्रद्धा नहीं होती वह मुभे नहीं पा सकता। मेरे स्वरूपको मनुष्यप्राणी इंद्रियोंद्वारा नहीं पहचान सकते तथापि इस जगतमें बह व्यापक है। जगत उसके आधारपर स्थित है। वह जगतके आधारपर नहीं है। फिर यों भी कहा

जाता है कि ये प्राणी मुक्तमें नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूं। यद्यपि मैं उनकी उत्पत्तिका कारण हूं और उनका पोषणकर्ता हूं। वे मुक्तमें नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि वे अज्ञानमें रहनेके कारण मुक्ते जानते नहीं हैं, उनमें भिक्त नहीं है। तू समक्त कि यह मेरा चमत्कार है।

पर मैं प्राणियोंमें नहीं हूं ऐसा जान पड़ता है, तथापि वायुकी भांति मैं सर्वत्र फैला हुआ हूं। और सारे जीव युगका अंत होनेपर लय हो जाते हैं और आरंभ होनेपर फिर जन्मते हैं। इन कर्मींका कर्ता होनेपर भी वह मुभे बंधनकारक नहीं है; क्योंकि उनमें मुफ्ते आसक्ति नहीं है, उनमें मैं उदासीन हूं। वे कर्म होते रहते हैं; क्योंकि यह मेरी प्रकृति हैं, मेरा स्वभाव है। पर ऐसा जो मैं हूं उसे लोग पहचानते नहीं हैं, इसलिए वे नास्तिक बने रहते हैं। मेरे अस्तित्व-से ही इनकार करते हैं। ऐसे लोग भूठे हवाई महल बनाते रहते हैं। उनके कर्म भी व्यर्थ होते हैं और वे अज्ञानसे भरपूर होनेके कारण आसुरी वृत्तिवाले होते हैं। पर दैवी वृत्तिवाले, अविनाशी और सिरजन-हार जानकर, मुझे भजते हैं। वे दृढ़-निश्चयी होते हैं, नित्य-प्रयत्नवान रहते हैं, मेरा भजन-कीर्तन करते

और मेरा ध्यान धरते हैं। इसके सिवा कितने ही मुक्ते एक ही माननेवाले हैं। कितने ही मुक्ते बहुरूप मानते हैं। मेरे अनंतगुण होनेके कारण बहुरूपसे माननेवाले भिन्न गुणोंको भिन्न रूपसे देखते हैं। पर इन सबको तू भक्त जान।

यज्ञका संकल्प मैं, यज्ञ मैं, पितरोंका आधार मैं, यज्ञकी वनस्पति मैं, मंत्र मैं, आहुति मैं, हिवष्य मैं, अग्नि मैं और जगतका पिता मैं, माता मैं, जगतको धारण करनेवाला मैं, पितामह मैं, जानने योग्य भी मैं, ॐकार मंत्र मैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं, गित मैं, पोषण मैं, प्रभु मैं, साक्षी मैं, आश्रय मैं, कल्याण चाहनेवाला भी मैं, उत्पत्ति और नाश मैं, सर्दी-गर्मी मैं, सत् और असत् भी मैं हूं।

वेदमें वर्णित कियाएं फल-प्राप्तिके लिए होती हैं। अतः उन्हें करनेवाले स्वर्ग चाहे पावें; पर जन्म-मरणके चक्करसे नहीं छूटते। पर जो एक ही भावसे मेरा चिंतन करते रहते हैं और मुक्ते ही भजते हैं, उनका सारा भार मैं उठाता हूं। उनकी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूं और उनकी मैं ही संभाल करता हूं। अन्य कुछ, दूसरे देवताओं अद्धा रखकर उन्हें भजते हैं, इसमें अज्ञान है तथापि अंतमें तो वे भी मुक्ते ही

भजनेवाले माने जायंगे; क्योंकि यज्ञमात्रका मैं ही स्वामी हूं। पर मेरी इस व्यापकताको न जानकर वे अंतिम स्थितिको पहुंच नहीं सकते । देवताओंको पूजनेवाले देवलोक, पितरोंको पूजनेवाले पितृलोक, भृतप्रेतादिको पूजनेवाले उनका लोक और ज्ञानपूर्वक मुक्ते भजनेवाले मुक्ते पाते हैं। जो मुक्ते एक पत्तातक भक्तिपूर्वक अर्पण करते हैं उन प्रयत्नशील मनुष्योंकी भक्तिको मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए जो कुछ तू करे वह सब मुभे अर्पण करके ही करना। तब शुभ-अशुभ फलका उत्तरदायित्व तेरा नहीं रहेगा। जब तूने फलमात्रका त्याग कर दिया तब तेरे लिए जन्म-मरणके चक्कर नहीं रह गये। मुक्ते सब प्राणी समान हैं। एक प्रिय और दूसरा अप्रिय हो, यह नहीं है। पर जो मुभे भिक्तपूर्वक भजते हैं वे तो मुक्तमें हैं और मैं उनमें हूं। इसमें पक्षपात नहीं है; बल्कि यह उन्होंने अपनी भिनतका फल पाया . है। इस भिक्तिका चमत्कार ऐसा है कि जो एक भावसे मुक्ते भजते हैं वह दुराचारी हों तो भी साधु बन जाते हैं। सूर्यके सामने जैसे अंधेरा नहीं ठहरता वैसे मेरे पास आते ही मनुष्यके दुराचारोंका नाश हो जाता है। इसलिए तु निश्चय समभ ले कि मेरी भिक्त करनेवाले कभी नाशको प्राप्त ही नहीं होते। वे तो धर्मात्मा होते हैं और शांति भोगते हैं। इस भिक्तकी महिमा ऐसी है कि जो पापयोनिमें जन्में माने जाते हैं वे, और निरक्षर स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, जो मेरा आश्रय लेते हैं वे, मुभे पाते ही हैं, तब पुण्यकर्म करनेवाले बाह्मण-क्षत्रियोंका तो कहना ही क्या रहा? जो भिक्त करता है उसे उसका फल मिलता है। इसलिए तू जब असार संसारमें आ गया है तो मुभे भजकर उसे तर जा। अपना मन मुभमें पिरो दे, मेरा ही भक्त रह, अपने यज्ञ भी मेरे लिए कर, अपने नमस्कार भी मुभे ही पहुंचा और इस भांति मुभमें तू परायण होगा और अपनी आत्माको मुभमें होमकर शून्यवत् हो जायगा तो तू मुभे ही पावेगा।

मंगलप्रभात

दिष्पणी—इसमेंसे हम पाते हैं कि भिवतका तात्पर्य है ईश्वरमें आसिक्त । अनासिक्तके अभ्यासका भी यह सरल-से-सरल उपाय है । इससे अध्यायके• आरंभमें प्रतिज्ञा की है कि भिक्त राजयोग है और सरलमार्ग है । हृदयमें जो बैठ जाय वह सरल है, जो न बैठे वह विकट है । इसीसे उसे 'सिरका सौदा' भी माना गया है । पर यह ऐसा है कि देखनेवाले जलते हैं। अंदर पड़े हुए महासुख मानते हैं। कि लिखता है कि उबलते तेलकी कड़ाहीमें सुधन्वा हँसता था और बाहर खड़े हुए कांपते थे। कथा है कि नंद अंत्यजकी जब अग्निपरीक्षा हुई तब वह अग्निमें नाचता था। इन सबकी सचाईकी ऐति-हासिकताकी खोजकी जरूरत नहीं है। जो किसी भी चीजमें लीन होता है उसकी ऐसी ही स्थिति होती है। वह अपनपेको भूल जाता है; पर प्रभुको छोड़कर दूसरेमें लीन कौन होगा?

'शक्कर गन्नेका स्वाद छोड़ कडुवे नीमको मत घोल रे, 'सूरज-चांदका तेज तज, जुगनूसे मन मत जोड़ रे।' -

अतः नवां अध्याय बतलाता है कि प्रभुमें आसिकत अर्थात् भिक्त बिना फलमें अनासिक्त असंभव है। अंतिम क्लोक सारे अध्यायका निचोड़ है और हमारी भाषामें उसका अर्थ है——"तू मुभमें समा जा।"

# दसवां ऋध्याय

सोमप्रभात

१२-१-३१

भगवान कहते हैं—दोबारा भक्तोंके हितके लिए

कहता हूं सो सुन । देव और महर्षिगण तक मेरी उत्पित नहीं जानते हैं, क्योंिक मेरे लिए उत्पन्नता ही नहीं है । मैं उनकी और अन्य सबकी उत्पितका कारण हूं । जो ज्ञानी मुभे अजन्मा और अनादिरूप-में पहचानते हैं वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंिक परमेश्वरको इस रूपमें जानने और अपने को उसकी प्रजा अथवा उसके अंशकी भांति पहचाननेपर मनुष्यकी पापवृत्ति नहीं रह सकती । पापवृत्तिका मूल ही निज संबंधी अज्ञान है ।

जैसे प्राणी मुभसे पैदा हुए हैं, वैसे उनके भिन्न-भिन्न भाव भी, जैसे क्षमा, सत्य, सुख, दु:ख, जन्म-मृत्यु, भय-अभय आदि भी मुभसे उत्पन्न हुए हैं। यह सब मेरी विभूति है। जो यह जान छेते हैं उनमें सहज ही समता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे अहंताको छोड़ देते हैं। उनका चित्त मुभमें ही पिरोया हुआ रहता है, वे मुभे अपना सब कुछ अपण करते हैं, परस्पर मेरे विषयमें ही वार्ताछाप करते हैं, मेरा ही कीर्तन-करते हैं और संतोष तथा आनंदसे रहते हैं। इस प्रकार जो मुभे प्रेमपूर्वक भजते हैं और मुभमें ही जिनका मन रहता है उन्हें मैं ज्ञान देता हूं और उसके द्वारा वे मुभे पाते हैं। तब अर्जुनने स्तुति की—आप ही परब्रह्म हैं, परमधाम हैं, पित्र हैं, ऋषि आदि आपको आदिदेव, अजन्मा, ईश्वररूपसे भजते हैं ऐसा आप ही कहते हैं हे स्वामी, हे पिता ! आपका स्वरूप कोई जानता नहीं है, आपही अपनेको जानते हैं। अब मुभसे अपनी विभूतियाँ और साथ ही यह कहिये कि आपका चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे पहचान सकता हूं।

भगवानने जबाब दिया—मेरी विभ्तियां अनंत हैं, उनमेंसे थोड़ी खास-खास तुमसे कह देता हूं। सब प्राणियोंके हृदयमें रहा हुआ मैं हूं। मैं ही उनकी उत्पत्ति, उनका मध्य और उनका अंत हूं। आदित्यों-में विष्णु मैं, उज्ज्वल वस्तुओंमें प्रकाश देनेवाला सूर्य मैं, वायुओंमें मरीचि मैं, नक्षत्रोंमें चंद्र मैं, वेदोंमें सामवेद मैं, देवोंमें इंद्र मैं, इंद्रियोंमें मन मैं, प्राणियोंमें चेतन-शक्ति मैं, रुद्रोंमें शंकर मैं, यक्ष-राक्षसोंमें कुबेर मैं, दैत्योंमें प्रह्लाद मैं, पशुओंमें सिंह मैं, पिक्षयोंमें गरुड़ मैं और छल करनेवालोंमें दूत (जुवा) भी मुफे ही जान। इस जगतमें जो कुछ होता है वह मेरी मरजी बिना हो ही नहीं सकता। अच्छा और बुरा भी मैं ही होने देता हूं तभी होता है। यह जानकर मनुष्यको अभिमान छोड़ना चाहिए और बुरे से बचना चाहिए,

क्योंकि भले-बुरेका फल देनेवाला भी मैं हूं। तू इतना जान कि यह सारा जगत मेरी विभूतिके एक अंश-मात्रसे स्थित है।

# ग्यारहवां ऋध्याय

सोमप्रभात १२-१-३१

अर्जुनने विनय की, "भगवन् ! आपने मुभे आत्माके विषयमें जो वचन कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया है। आप ही सब हैं, आप ही कर्ता हैं, आप ही संहर्ता हैं, आप नाशरहित हैं। यदि संभव हो तो अपने ईश्वरीरूपका दर्शन मुभे कराइये।"

भगवान बोले, "मेरे रूप हजारों हैं और अनेक रंगवाले हैं। उसमें आदित्य, वसु, रुद्र इत्यादि समाये हुए हैं। मुभमें सारा जगत—चर और अचर— समाया हुआ है। यह रूप तू अपने चर्म-चक्षुओंसे नहीं देख सकता। अतः मैं तुभे दिव्य-चक्षु देता हूं, उनके द्वारा तू देख।"

संजयने धृतराष्ट्रसे कहा, "हे राजन्! भगवानने अर्जुनको यह कहकर अपना जो अद्भुत रूप दिखाया

उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोग नित्य एक सूर्य देखते हैं, पर खयाल कीजिए कि ऐसे हजारों सूर्य नित्य उगें तो उनका तेज जैसा होगा उससे भी अधिक यह तेज चकाचौंध पैदा करनेवाला था। इसके आभूषण और वस्त्र भी ऐसे ही दिव्य थे। उसके दर्शन करके अर्जुनके रोएं खड़े हो गए, उसका सिर चकराने लगा और कांपते-कांपते वह स्तुति करने लगा—

हे देव ! आपकी इस विशाल देहमें मैं तो सब कुछ और सब किसीको देखता हूं। ब्रह्मा उसमें हैं, महादेव उसमें हैं, उसमें ऋषि हैं, सर्प हैं, आपके हाथ-मुंहका गिनना कठिन है। आपका आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है। आपका रूप मानो तेजका सुमेरु है। देखते आंखें चौंधिया जाती हैं, सूलगते हुए अंगारोंकी भांति आप फलक रहे हैं और तप रहे हैं। आप ही जगतके आधार हैं, आप ही पुराण-पुरुष हैं, आप ही धर्मके रक्षक हैं। जहां देखता हूं वहां आपके अवयव दिखाई दे रहे हैं। सूर्य-चंद्र तो आपकी आंखों-सरीखे जान पड़ते हैं। आपने ही इस पृथ्वी और आकाशको व्याप्त कर रखा है। आपका तेज सारे जगतको तपा रहा है। यह जगत थरथरा रहा है। देव, ऋषि, सिद्ध इत्यादि सब हाथ जोड़कर कांपते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। यह विराटरूप और यह तेज देखकर मैं तो व्याकुल हो गया हूं, शांति और धैर्य छूटा जा रहा है। हे देव ! प्रसन्न होइये। आपकी दाढ़ें विकराल हैं, आपके मुंहमें, जैसे दीपकपर पतंगे गिरते हैं, वैसे इन लोगोंको गिरते देख रहा हूं और आप उनको चूर कर रहे हैं। यह उग्र रूप आप कौन हैं ? आपकी प्रवृत्तिको मैं समभ नहीं पा रहा हूं।

भगवान बोले—लोकोंका नाश करनेवाला मैं काल हूं। तू चाहे लड़ या न लड़, इन सबका नाश समभा। तू तो निमित्तमात्र है।

अर्जुन बोला—हे देव ! हे जगन्निवास ! आप अक्षर हैं, सत् हैं, असत् हैं और उससे जो परे है वह भी आप ही हैं। आप आदिदेव हैं, आप पुराणपुरुष हैं, आप इस जगतके आश्रय हैं। आप ही जाने योग्य हैं। वायु, यम, अग्मि, प्रजापित भी आप ही हैं। अपको हजारों नमस्कार पहुंचे। अब अपना मूल रूप धारण कीजिए।

इसपर भगवानने कहा—तेरे ऊपर प्रसन्न होकर मैंने तुभे अपना विश्वरूप दिखाया है। वेदाभ्याससे, यज्ञसे, अन्य शास्त्रोंके अभ्याससे, दानसे, तपसे भी यह रूप नहीं देखा जा सकता, जो तूने आज देखा है। इसे देखकर तू परेशान मत हो। भय त्यागकर शांत हो और मेरा परिचित रूप देख। मेरे यह दर्शन देवोंको भी दुर्लभ हैं। यह दर्शन केवल शुद्ध भिकतसे ही हो सकते हैं। जो अपने सब कर्म मुफे समर्पण करता है, मुफमें परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आसिक्तमात्रको छोड़ता है और प्राणीमात्रके विषयमें प्रेममय रहता है वही मुफे पाता है।

दिष्पणी—दसवेंकी भांति इस अध्यायको भी मैंने जान-बूभकर संक्षिप्त किया है। यह अध्याय काव्यमय है। इसलिए या तो मूलमें अथवा अनुवाद-रूपमें जैसा है वैसा ही बारंबार पढ़ने योग्य है। इससे भिक्तका रस उत्पन्न होनेकी संभावना है। वह रस पैदा हुआ है या नहीं यह जाननेकी कसौटी अंतिम क्लोक है। सर्वापण बिना और सर्वव्यापक प्रेमके बिना भिक्त नहीं है। ईश्वरके कालरूपका मनन करनेसे और उसके मुखमें सृष्टिमात्रको समा जाना है—प्रतिक्षण कालका यह काम चलता ही रहता है—इसका भान आ जानेसे सर्वापण और जीवमात्रके साथ ऐक्य अनायास हो जाता है। चाहे बिनचाहे

इस मुखमें हम अकिल्पत क्षणमें पड़नेवाले हैं। वहां छोटे-बड़ेका, नीच-ऊंचका, स्त्री-पुरुषका, मनुष्य-मनुष्येतरका भेद नहीं रहता है। सब कालेश्वरके एक कौर हैं यह जानकर हम क्यों दीन, शून्यवत् न बनें, क्यों सबके साथ मैत्री न करें? ऐसा करनेवालेको वह काल-स्वरूप भयंकर नहीं, बिल्क शांतिस्थल लगेगा।

# बारहवां ऋध्याय

मंगलप्रभात

8-88-30

आज तो बारहवें अध्यायका सार देना चाहता हूं। यह भिक्तयोग है। विवाहके अवसरपर दंपतीको पांच यज्ञोंमें इसे भी एक यज्ञरूपसे कंठ करके मनन करनेको हम कहते हैं। भिक्तके बिना ज्ञान तथा कर्म शुष्क हैं और उनके बंधनरूप हो जानेकी संभावना है। इसलिए भिक्त-भावसे गीताका यह मनन आरंभ करना चाहिए।

<sup>ै</sup> गांधीजीने यह अध्याय सबसे पहले लिखकर भेजा था। पर अध्याय-क्रमके लिए यह यथास्थान दिया गया है।—संपादक

अर्जुनने भगवानसे पूछा—साकार और निराकार-को पूजनेवाले भक्तोंमें अधिक श्रेष्ठ कौन है ?

भगवानने उत्तर दिया--जो मेरे साकार रूपका श्रद्धापूर्वक मनन करते हैं, उसमें लीन होते हैं, वे श्रद्धालु मेरे भक्त हैं। पर जो निराकार तत्त्वको भजते हैं और उसे भजनेके लिए समस्त इंद्रियोंका संयम करते हैं, सब जीवोंके प्रति समभाव रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, किसीको ऊंच-नीच नहीं गिनते वे भी मुभे पाते हैं। इसलिए यह नहीं कह सकते कि दोनोंमें अमुक श्रेष्ठ है; पर निराकारकी भिक्त शरीरधारीद्वारा संपूर्ण रूपसे होना अशक्य माना जाता है, निराकार निर्गुण है, अतः मनुष्यकी कल्पनासे परे हैं। अतः सब देहधारी जाने-अनजाने साकारके ही भक्त हैं। इसलिए तु तो मेरे साकार विश्वरूपमें ही अपना मन पिरो। सब उसे सौंप दे। पर यह न कर सकता हो तो चित्तके विकारोंको रोकने-का अभ्यास कर, यानी यम-नियम आदिका पालन करके प्राणायाम, आसन आदिकी मदद लेकर मनको वशमें कर। ऐसा भी न कर सकता हो तो जो कुछ करता है सो मेरे ही लिए करता है इस धारणासे अपने सब काम कर, तो तेरा मोह, तेरी ममता क्षीण होती जायगी

और त्यों-त्यों तू निर्मल--शुद्ध होता जायगा और तुभमें भनितरस आ जायगा। यह भी न हो सकता हो तो कर्ममात्रके फलका त्याग करके यानी फलकी इच्छा छोड़ दे। तेरे हिस्से जो काम आ पड़े उसे करता रह । फलका मालिक मनुष्य हो ही नहीं सकता । बहुतेरे अंगोंके एकत्र होनेपर तब फल उपजता हैं, अतः तू केवल निमित्तमात्र हो जा। जो चार रीतियां मैंने बताई हैं उनमें किसीको कमोबेश मत मानना। इनमें जो तुभे अनुकूल हो उससे तू भिनतका रस ले ले। ऐसा लगता है कि ऊपर जो यम-नियम प्राणायाम, आसन आदिका मार्ग बता आये हैं उनकी अपेक्षा श्रवण-मनन आदि ज्ञानमार्ग सरल हैं। उसकी अपेक्षा उपासना रूप ध्यान सरल है और ध्यानकी अपेक्षा कर्मफल-त्याग सरल है। सबके लिए एक ही वस्तु समानभावसे सरल नहीं होती और किसी-किसीको सभी मार्ग लेने पड़ते हैं। वे एक दूसरेके साथ मिले-जुले तो हैं ही। चाहे जिस मार्गसे हो तुभे तो भक्त होना है। जिस मार्गसे भक्ति सधे उस मार्गसे उसे साध । मैं तुभे भक्तके लक्षण बतलाता हं--भक्त किसीका द्वेष न करे, किसीके प्रति बैर-भाव न रखे, जीवमात्रसे मैत्री रखे, जीवमात्रके प्रति करुणाका अभ्यास करे, ऐसा करनेके लिए ममता छोड़े, अपना मिटाकर शून्यवत् हो जाय, दुःख-सुखको समान माने । कोई दोष करे तो उसे क्षमा करे, (यह जानकर कि स्वयं अपने दोषोंके लिए संसारसे क्षमाका भूखा। है) संतोषी रहे, अपने शुभ निश्चयोंसे कभी विचलित न हो। मन-बुद्धिसहित सर्वस्व मेरे अर्पण करे। उससे लोगोंको उद्देग नहीं होना चाहिए, न लोग उससे डरें, वह स्वयं लोगोंसे नदुःख माने, नडरे। मेरा भक्त हर्ष, शोक, भय आदिसे मुक्त होता है। उसे किसी प्रकार-की इच्छा नहीं होती, वह पवित्र होता है, कुशल होता है, वह बड़े-बड़े आरंभोंको त्यागे हुए होता है, निश्चयमें दृढ़ होते हुए भी शुभ और अशुभ परिणाम, दोनोंका वह त्याग करता है, अर्थात् उसके बारेमें निर्दिचत रहता है। उसके लिए शत्रु कौन और मित्र कौन ? उसे मान क्या, अपमान क्या ? वह तो मौन धारण करके जो मिल जाय उससे संतोष रखकर एकाकीकी भांति विच-रता हुआ सब स्थितियोंमें स्थिर होकर रहता है। इस भांति श्रद्धालु होकर चलनेवाला मेरा भक्त है। टिप्पगी-

प्रश्न—'भक्त आरंभ न करे' का क्या मतलब है, कोई दृष्टांत देकर समझाइयेगा ? उत्तर—'भक्त आरंभ न करे' इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यवसायके मनसूबे न गांठे। जैसे एक व्यापारी, आज कपड़ेका व्यापार करता है तो कल उसमें लकड़ीका और शामिल करनेका उद्यम करने लगा, अथवा कपड़ेकी एक दूकान है तो कल पांच और दूकानें खोल बैठा, इसका नाम आरंभ है। भक्त उसमें न पड़े। यह नियम सेवाकार्य के बारे में भी लागू होता है। आज खादीकी मारफत सेवा करता है तो कल गायकी मारफत, परसों खेतीकी मारफत और चौथे दिन डाक्टरीकी मारफत। इस प्रकार सेवक भी फुदकता न फिरे। उसके हिस्सेमें जो आ जाय उसे पूरी तरह करके मुक्त हो। जहां 'मैं' गया वहां 'मुफे' क्या करनेको रह जाता है ?

"सूतरने तांतणे मने हरजीए बांधी, जेम ताणे तेम तेमनी रे मने लागी कटारी प्रेमनी रे।"

भक्तके सब आरंभ भगवान रचता है। उसे सब कर्मप्रवाह प्राप्त होते हैं, इससे वह 'संतुष्टो येन

<sup>&#</sup>x27;मुभ्रे भगवानने सूतके धागेसे बांध लिया है। ज्यों तानते हैं, मैं उनकी होती जाती हूं। मुभ्रे तो प्रेम-कटारी लगी है।

केनचित्' रहे। सर्वारंभत्यागक। भी यही अर्थ है। सर्वारंभ अर्थात् सारी प्रवृत्ति या काम नहीं, बल्कि उन्हें करनेके विचार, मनसूबे गांठना। उनका त्याग करनेके मानी उनका आरंभ न करना, मनसूबे गांठनेकी आदत हो तो उसे छोड़ देना। 'इदमद्य मया लब्ध-मिमं प्राप्स्ये मनोरथम्' यह आरंभ त्यागका उलटा है। मेरे खयालमें तुम जो जानना चाहते हो सब इसमें आ जाता है। कुछ बाकी रह गया हो तो पूछना।

## तेरहवां ऋध्याय

सोमप्रभात २६-१-३२

श्रीभगवान बोले—इस शरीरका दूसरा नाम क्षेत्र हैं और उसके जाननेवालेको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। सब शरीरोंमें मौजूद जो मैं (भगवान) हूं, उसे क्षेत्रज्ञ समभ, और वास्तिविक ज्ञान वह है कि जिससे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका भेद जाना जाय। पंच महाभूत— पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु, अहंता, बृद्धि, प्रकृति, दस इंद्रियां—पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्में-द्रियां—एक मन, पांच विषय, इच्छा, द्रेष, सुख, दु:ख,

संघात अर्थात् शरीर जिससे बना हुआ है उसकी एक होकर रहनेकी शक्ति, चेतन शक्ति, शरीरके परमाणुओं-में एक दूसरेसे चिपटे रहनेका गुण, यह सब मिलकर विकारोंवाला क्षेत्र बना। इस शरीरको और उसके विकारोंको जानना चाहिए; क्योंकि उनको त्यागना है। इस त्यागके लिए ज्ञानं चाहिए। यह ज्ञान अर्थात् मानीपनेका त्याग, दंभका त्याग, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, शुद्धता, स्थिरता, विषयोपर अंक्श, विषयोंमें वैराग्य, अहंकारका त्याग, जन्म, मृत्यु, ब्ढ़ापा और उसके सिलसिलेमें रहे हुए रोगसमूह दुःख-समूह और नित्य होनेवाले दोषोंका पूरा भान, स्त्री, पुत्र, घर, द्वार, सगेसंबंधी इत्यादिमेंसे मनको खींच लेना और ममता छोड़ना, अपने मनोनुकूल कुछ हो या मनके प्रतिक्ल--उसमें समता रखना, ईश्वरकी अनन्य भिकत, एकांतसेवन, लोगोंमें मिलकर भोग भोगनेकी ओर अरुचि, आत्माके विषयमें ज्ञानकी प्यास और अंतमें आत्मदर्शन । इससे विपरीतका नाम • अज्ञान है। इस ज्ञानके साधनसे जो जाननेकी चीज है--ज्ञेय है और जिसे जाननेसे मोक्ष मिलती है उसके विषयमें थोड़ा सुन । यह ज्ञेय अनादि परब्रह्म है । अनादि है--अर्थात् उसे जन्म नहीं है--जब कुछ

नहीं था तब भी वह परब्रह्म तो था। वह सत् नहीं है और असत् भी नहीं है। उससे भी परे है। अन्य दृष्टिसे उसे सत् कह सकते हैं, क्योंकि वह नित्य है। तथापि उसकी नित्यताको भी मनुष्य नहीं पहचान सकता, इससे उसे सत्से भी परे कहा, उससे कुछ भी सूना नहीं है। उसे हजारों हाथ-पांवोंवाला कह सकते हैं और इस प्रकार उसे हाथ-पैर आदि हैं यह जान पड़ते हुए भी वह इंद्रियरहित है, उसे इंद्रियोंकी आवश्यकता नहीं है, उनसे वह अलिप्त है। इंद्रियां तो आज हैं और कल नहीं हैं। परब्रह्म तो नित्य है ही। और यद्यपि वह सबमें व्याप्त हैं और सबको धारण किये हुए है, इससे गुणोंका भोक्ता कहा जा सकता है, तथापि जो उसे नहीं पहचानते उनके हिसाबसे तो वह बाहर ही है। प्राणियोंके अंदर तो वह है ही, क्योंकि सर्वव्यापक है। वैसे ही वह गति करता है और स्थिर भी है। सूक्ष्म है, इसलिए वह ऐसा भी है कि न जान पड़े। दूर भी है और नजदीक भी है। नाम-रूपका नाश है तथापि वह तो है ही, इस प्रकार अविभक्त है; पर असंख्य प्राणियोंमें है यह भी कहते हैं, इससे वह विभक्तरूपसे भी भासित होता है । वह उत्पन्न करता है, पालता है और वही मारता

है। तेजोंका तेज है, अंधकारसे परे है, ज्ञानका किनारा उसमें आगया है। इन सबमें मौजूद परब्रह्म यही जानने योग्य अर्थात् ज्ञेय है। ज्ञानमात्रकी प्राप्ति केवल उसकी प्राप्तिके लिए ही है।

प्रभु और उसकी माया दोनों अनादिसे चलते आये हैं। मायामेंसे विकार पैदा होते हैं, और उनसे अनेक प्रकारके कर्म पैदा होते हैं। मायाके कारण जीव सुख-दु:ख, पाप-पुण्यका भोगनेवाला बनता है। यह जानकर जो अलिप्त रहकर कर्तव्य-कर्म करता है वह कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता; क्योंकि वह सर्वत्र इंश्वरको ही देखता है और उसकी प्रेरणाके बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, यह जानकर वह अपने बारेमें अहंताको नहीं मानता है, अपनेको शरीरसे अलग देखता है और समभता है कि जैसे आकाश सर्वत्र होते हुए भी निर्लिप्त ही रहता है, वैसे जीव शरीरमें रहते हुए भी ज्ञानद्वारा निर्लिप्त रह सकता है।

# चौदहवां ऋध्याय

मौनवार २५-१-३२

श्रीभगवान बोले--जिस उत्तम ज्ञानको पाकर ऋषि-मुनियोंने परम सिद्धि पाई है वह मैं तुभसे फिर कहता हूं । उस ज्ञानके पाने और उसके अनुसार धर्मका आचरण करनेसे लोग जन्म-मरणके चक्करसे बच जाते हैं। हे अर्जुन, यह समभ कि मैं जीवमात्रका माता-पिता हूं। प्रकृति-जन्य तीन गुण--सत्त्व, रजस् और तमस्—देहीको बांधनेवाले हैं। इन गुणोंको उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भी कह सकते हैं। इनमें सत्त्वगुण निर्मल और निर्दोष है, प्रकाश देनेवाला है और इससे उसका संग सुखद होता है। रजस् रागसे, तृष्णासे पैदा होता है और वह मनुष्यको गड़-बड़में डालता है। तमस्का मूल अज्ञान है, मोह है - और इससे मनुष्य प्रमादी और आलसी बनता है। अतः संक्षेपमें कहा जाय तो सत्त्वमेंसे सुख, रजस्मेंसे तृष्णादि और तमस्मेंसे आलस्य पैदा होता है। रजस् और तमस्को दबाकर सत्त्व जय प्राप्त करता है और सत्त्व और रजस्को दबाकर तमस् जय पाता है।

देहके सब कामोंमें जब ज्ञानका अनुभव देखनेमें आवे तब यह जानना कि अब सत्त्वगुण प्रधान रूपसे काम कर रहा है । जब लोभ, गड़बड़, अशांति, प्रतिद्वंद्विता दिखाई दे तब रजस्की वृद्धि जानो और जब अज्ञान, आलस्य, मोहका अनुभव हो तब समभो कि तमस्का राज्य है। जिसके जीवनमें सत्त्वगुण प्रधान होता है वह मृत्युके अंतमें ज्ञानमय निर्दोष लोकमें जन्म पाता है, रजस् प्रधान जो होता है वह धांधली (गड़बड़) लोकमें जाता है और तमस्प्रधान मूढ़ योनिमें जन्मता है। सात्त्विक कर्मका फल निर्मल, राजसका दुःखमय और तामसका अज्ञानमय होता है। सात्त्विक लोककी उच्चगति, राजसकी मध्यम और तामसकी अधोगति होती है। मनुष्य जब गुणोंके सिवादूसरेको कर्ता नहीं समभता और गुणोंसे पर जो मैं हूं उसे जानता है तब वह मेरे भावको पाता है। देहमें विद्यमान इन तीन गुणोंको जो देही पारकर जाता है वह जन्म, जरा और मृत्युके दुःखोंसे छूटकर अमृतमय मोक्षको प्राप्त होता है।

अर्जुन पूछता है--गुणातीतकी ऐसी सुंदर गति होती है तो बतलाइए कि इसके लक्षण कैसे हैं, इसका आचरण कैसा है और तीनों गुणोंको किस प्रकार

पार किया जाय ?

भगवान उत्तर देते हैं--जो मनुष्य अपनेपर जो आ पड़े, फिर भले ही प्रकाश हो या प्रवृत्ति हो, या मोह हो, ज्ञान हो, गड़बड़ हो या अज्ञान, उसका अति-शय दुःख या सुख न माने या इच्छा न करे; जो गुणोंके बारेमें तटस्थ रहकर विचलित नहीं होता, गुण अपने गुणानुसार बरतते हैं यह समभकर जो स्थिर रहता है, जो सुख-दु:खको सम मानता है, जिसे लोहा, पत्थर या सोना समान है, जिसे प्रिय-अप्रियकी बात नहीं है, जिसपर अपनी स्तुति या निंदा कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, जिसे मान-अपमान समान है, जो शत्रु-मित्रके प्रति समभाव रखता है, जिसने सब आरंभोंका त्याग किया है वह गुणातीत कहलाता है। मेरे बताये इन लक्षणोंसे भड़कनेकी जरूरत नहीं है, न आलसी होकर सिरपर हाथ रखकर बैठ जानेकी। मैंने तो सिद्धकी दशा बतलाई है। उसे पहुंचनेका मार्ग यह है—–व्यभिचाररहित भक्तियोगके द्वारा मेरी सेवा कर । (तीसरे अध्यायसे लगाकर) तुभे बताया है कि कर्म बिना, प्रवृत्ति बिना कोई सांसतक नहीं ले सकता, अतः कर्म तो देहीमात्रको लगे हुए हैं। जो गुणोंको पार कर जाना चाहता है, वह साधक सब कर्म मुफे अपण करे और फलकी इच्छातक भी न करे। ऐसा

करनेमें उसके कर्म उसे विघ्नरूप नहीं होंगे; क्योंकि ब्रह्म में हूं, मोक्ष में हूं, सनातन धर्म में हूं, अनंत सुख में हूं, जो कहो वह में हूं। मनुष्य शून्यवत् हो जाय तो मुभे ही सर्वत्र देखे। इसे गुणातीत कहेंगे।

## पंद्रहवां ऋध्याय

रातको ३१-१-३२

श्रीभगवान बोले—इस संसारको दो तरहसे देखा जा सकता है—एक इस तरह जिसकी जड़ ऊपर है, जिसकी शाखा नीचे है और जिसके वेदरूपी पत्ते हैं; ऐसे पीपलके रूपमें जो संसारको देखता है वह वेदको जाननेवाला ज्ञानी है। दूसरी रीति यह है: संसार-रूपी वृक्षकी शाखाएं ऊपर-नीचे फैली हुई हैं। उसके तीन गुणोंसे बढ़े हुए विषयरूपी अंकुर हैं और वे विषय जीवको मनुष्य-लोकमें कर्मके बंधनमें डालते हैं। इस वृक्षका स्वरूप नहीं जाना जा सकता, उसका आरंभ नहीं है, न अंत है, न कोई ठिकाना।

वह दूसरे प्रकारका संसार-वृक्ष है। उसने यद्यपि जड़ गहरी पकड़ी है, तथापि उसे असहकाररूपी शस्त्रसे काटना चाहिए कि जिससे आत्माको वह लोक प्राप्त हो सके जहांसे उसे वापस चक्कर न करना पड़े। ऐसा करनेके लिए वह निरंतर उस आदि पुरुषको भजे कि जिसकी मायासे यह पुरानी प्रवृत्ति पसरी हुई है। जिन्होंने मान-मोहको छोड़ दिया है, जिन्होंने संग-दोषको जीत लिया, जो आत्मामें लीन हैं, जो विषयोंसे अलग हो गये हैं, जिन्हें सुख-दु:ख समान है, वह ज्ञानी उस अब्यय पदको पाते हैं।

इस जगह सूर्यको या चंद्रको या अग्निको तेज पहुंचानेकी जरूरत नहीं पड़ती। जहां जानेके बाद लौटना नहीं रह जाता, वह मेरा परम धाम है।

जीवलोकमें मेरा सनातन अंश जीवरूपमें प्रकृतिमें विद्यमान मनसहित छः इंद्रियोंको आकर्षित करता है। जब जीव देह धारण करता है और तजता है तब, जैसे वायु अपने स्थलसे गंधोंको साथ लिये चलता है, यह जीव भी इंद्रियोंको साथ लिये हुए विचरता है। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक तथा मन इतनोंका सहारा लेकर जीव विषयोंका सेवन करता है। गित करते हुए, स्थिर रहते हुए या भोग भोगते हुए गुणोंवाले इस जीवको मोहमें पड़े हुए अज्ञानी पहचानते नहीं, ज्ञानी पहचानते हैं। यत्न करनेवाले

योगी अपनेमें विद्यमान इस जीवको पहचानते हैं; पर जिसने समभावरूपी योगको नहीं साधा है वह यत्न करता हुआ भी उसे पहचानता नहीं है।

सूर्यका जो तेज जगतको प्रकाशित करता है, जो चंद्रमामें है, जो अग्निमें है, उन सारे तेजोंको मेरा तेज जान। अपनी शिक्तद्वारा शरीरमें प्रवेश करके में जीवोंको धारण करता हूं। रस उत्पन्न करनेवाला सोम बनकर ओषधिमात्रका पोषण करता हूं। प्राणियोंकी देहमें रह करके जठराग्नि बनकर प्राण, अपान वायुको समान करके, चार प्रकारका अन्न पचाता हूं। सबके हृदयके भीतर विद्यमान हूं। मेरेद्वारा ही स्मृति है, ज्ञान है, उसका अभाव है, सब वेदोंके द्वारा जानने योग्य जो है वह मैं हूं। वेदांत भी मैं हूं, वेदको जाननेवाला भी मैं हूं।

इस लोकमें कहा जाता है कि दो पुरुष हैं— क्षर और अक्षर अथवा नाशवान और नाशरहित। इनमें जीव क्षर कहलाते हैं, उनमें स्थिर हुआ मैं अक्षर हूं, और उससे भी परे जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा कहलाता है। वह अव्यय ईश्वर तीनों लोकमें प्रवेश करके उसका पालन करता है वह भी मैं हूं, इससे में क्षर और अक्षरसे भी उत्तम हूं, और लोकमें, वेदमें पुरुषोत्तमरूपसे प्रसिद्ध हूं। इस प्रकार जो ज्ञानी मुभे पुरुषोत्तमरूपसे पहचानता है वह सब जानता है और मुभे सब भावोंद्वारा भजता है।

हे निष्पाप अर्जुन, यह अति गुह्य शास्त्र मैंने तुभे कहा है। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है और अपने ध्येयको पहुंचता है।

# सोलहवां ऋध्याय

यरवदा मंदिर ७-२-३२

श्रीभगवान कहते हैं—अब मैं तुभे धर्मवृत्ति और अधर्मवृत्तिका भेद बतलाता हूं। धर्मवृत्तिके बारेमें तो मैं पहले बहुत कह गया हूं, तो भी उसके लक्षण कह जाता हूं। जिसमें धर्मवृत्ति होती है उसमें निर्भयता, अंतः करणकी शुद्धि, ज्ञान, समता, इंद्रिय-दमन, दान, यज्ञ, शास्त्रोंका अभ्यास, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अकोध, त्याग, शांति, किसीकी चुगली न खाना अर्थात् अपैशुनता, भूतमात्रके प्रति दया, अलोलुपता, कोमलता, मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धीरज, अंतर और बाहरकी स्वच्छता, अद्रोह और निरिभ-मानता होती है।

अधर्म वृत्तिवालेमें दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान देखनेमें आता है।

धर्मवृत्ति मनुष्यको मोक्षकी ओर ले जाती है। अधर्मवृत्ति बंधनमें डालती है। हे अर्जुन, तू तो धर्मवृत्ति लेकर ही जन्मा है।

अधर्मवृत्तिका थोड़ा विस्तार कह देता हूं कि जिससे उसका त्याग सहजमें लोग कर सकें।

अधर्मवृत्तिवाला प्रवृत्ति और निवृत्तिका भेद नहीं जानता है, उसे शुद्ध-अशुद्धका या सत्यासत्यका भान नहीं होता तो फिर उसके बर्तावका तो ठिकाना ही कहांसे होगा ? उसके मन जगत भूठा, निराधार है, जगतका कोई नियंता नहीं है, स्त्री-पुरुषका संबंध ही उसका जगत है, अतः इसमें विषय-भोगके सिवा दूसरा विचार नहीं मिलता।

ऐसी वृत्तिवालोंके कार्य भयानक होते हैं, उनकी मित मंद होती है, ऐसे लोग अपने दुष्ट विचारोंको पकड़े रहते हैं और जगतके नाशके लिए ही उनकी सब प्रवृत्तियां होती हैं। उनकी कामनाओंका अंत ही नहीं आता। वे दंभ, मान, मदमें भूले रहते हैं। उनकी चिंताका भी पार नहीं होता। उन्हें नित्य नये भोग चाहिए। सैकड़ों आशाओंके महल चुनते रहते हैं और अपनी कामनाके पोषणके लिए द्रव्य एकत्र करनेमें न्याय-अन्यायका भेद बिलकुल छोड़ देते हैं।

'आज यह पाया और कल वह और प्राप्त करूंगा, इस शत्रुको आज मारा फिर दूसरेको मारूंगा, मैं बलवान हूं, मेरे पास ऋद्धि-सिद्धि है, मेरे समान दूसरा कौन है, कीर्ति-प्राप्तिके लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और चैनकी बंशी बजाऊंगा', यों मन-ही-मन मानता हुआ वह खुश होता रहता है और अंतमें मोह-जालमें फंसकर नरक-वास पाता है।

ये आसुरी वृत्तिवाले प्राणी अपने घंमडमें भूले रहकर परिनंदा करते हुए सर्वव्यापक ईश्वरका द्वेष करते हैं और इससे वह बारंबार आसुरी योनिमें जन्मते हैं।

नरकके, आत्माको नाश करनेवाले, ये तीन दरवाजे हैं—काम, कोध और लोभ। सबको इन तीनोंका त्याग करना चाहिए, उनका त्याग करनेवाले कल्याण-मार्गके पथिक होते हैं और वे परम गतिको पाते हैं। जो अनादि सिद्धांतरूपी शास्त्रोंका त्याग करके

स्वेच्छासे भोगमें पड़े रहते हैं, वे न सुख पाते हैं और न कल्याणमार्गमें रहकर शांति पाते हैं। इससे कार्य— अकार्यका निर्णय करनेमें अनुभवियोंसे अचल सिद्धांत जान लेने चाहिए और उनका अनुसरण करके आचार-विचारका निश्चय करना चाहिए।

## सत्रहवां ऋध्याय

यरवदा मंदिर १४-२-३२

अर्जुन पूछता है—जो शिष्टाचार छोड़कर भी श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं, उनकी गति कैसी होती है ?

भगवान उत्तर देते हैं—श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है—सात्विकी राजसी, और तामसी। श्रद्धाके अनुसार मनुष्य होता है।

सात्विक मनुष्य ईश्वरको, राजस यक्ष-राक्षसोंको और तामस भूत-प्रेतोंको भजता है।

पर किसोकी श्रद्धा कैसी है यह एकाएक नहीं जाना जा सकता। उसका आहार कैसा है, उसका तप कैसा है, यज्ञ कैसा है, दान कैसा है, जानना चाहिए और उन सबके भी तीन-तीन प्रकार हैं जो तुभे बतलाता हूं।

जिस आहारसे आयु, निर्मलता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ती है वह आहार सात्विक कहलाता है। जो तीखा, खट्टा, चरपरा और गरम होता है वह राजस है। उससे दुःख और रोग उत्पन्न होते हैं। जो रींघा हुआ आहार बासी हो बदबू करता हो, जूठा हो और अन्य प्रकारसे अपवित्र हो, उसे तामस जानना।

जिस यज्ञके करनेमें फलकी इच्छा नहीं है, जो कर्तव्यरूपसे तन्मयतासे होता है वह सात्विक माना जाता है। जिसमें फलकी आशा है और दंभ भी है उसे राजस यज्ञ जानना। जिसमें कोई विधि नहीं है, न कुछ उपज है, न कोई मंत्र है, न कोई त्याग है वह यज्ञ तामस है।

जिसमें संतोंकी पूजा है, पिवत्रता है, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, वह शारीरिक तप है। सत्य, प्रिय, हितकर वचन और धर्म-ग्रंथका अभ्यास वाचिक तप है, मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, संयम, शुद्ध भावना, यह मान-सिक तप कहलाता है। ऐसा शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप जो समभावसे फलेच्छाका त्याग करके किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है।

जो तप मानकी आशासे, दंभपूर्वक किया जाता है उसे राजस जानना और जो तप पीड़ित होकर और दुराग्रहसे या दूसरेके नाशके लिए किया जाय, जिसमें शरीरस्थ आत्माको क्लेश हो, वह तप तामस है।

कर्तव्य-बुद्धिसे दिया गया, बिना फलेच्छाके देश, काल, पात्र देखकर दिया गया दान सात्विक है। जिसमें बदलेकी आशा है और जिसे देते हुए संकोच है वह दान राजस है और देश-कालादिका विचार किये बिना, तिरस्कृत भावसे या मान बिना दिया हुआ दान तामस है।

वेदोंने ब्रह्मका वर्णन ॐ तत्सत्रूपसे किया, है, अतः श्रद्धालुको चाहिए कि यज्ञ, दान, तप आदि किया इसका उच्चारण करके करे। ॐ अर्थात् एकाक्षरी ब्रह्म। तत् अर्थात् वह। सत् अर्थात् सत्य, कल्याणरूप। मतलब कि ईश्वर एक है, यही है, यही सत्य है, यही कल्याण करनेवाला है। ऐसी भावना रखकर और ईश्वरापणबुद्धिसे जो यज्ञादि करते हैं उनकी श्रद्धा सात्विक है और वह शिष्टाचारको न जानने के कारणसे अथवा जानते हुए भी, ईश्वरापणबुद्धिसे उससे कुछ भिन्न करते हैं, तथापि वह दोष-रहित है।

पर जो किया ईश्वरापंणबुद्धिके बिना होती है वह बिना श्रद्धाकी मानी जाती है। वह असत् है।

#### ऋठारहवां ऋध्याय

यरवदा मंदिर २१-२-३२

पिछले सोलह अध्यायोंके मननके बाद भी अर्जुन-के मनमें शंका बनी रह जाती है; क्योंकि गीताका संन्यास उसे प्रचलित संन्याससे भिन्न लगता है। उसे लगता है, त्याग और संन्यास दो अलग-अलग चीजें हैं क्या।

इस शंकाका निवारण करते हुए भगवान इस अंतिम अध्यायमें गीता-शिक्षणका सार दे देते हैं।

कितने ही कर्मोंमें कामना भरी होती है; अनेक प्रकारकी इच्छाओंकी पूर्तिके लिए मनुष्य अनेक उद्यम रचता है। यह काम्य कर्म है। अन्य आवश्यक और स्वाभाविक कर्म हैं, जैसे सांस लेना, देहकी रक्षाभरको खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना इत्यादि। और तीसरा कर्म पारमाथिक है। इनमेंसे काम्य कर्मका त्याग गीताका संन्यास है और कर्ममात्रके फलका त्याग गीता-मान्य त्याग है।

कह सकते हैं कि कर्ममात्रमें कुछ दोष तो अवश्य हैं ही, तथापि यज्ञार्थ अर्थात् परोपकारार्थ कर्मका त्याग विहित नहीं है। यज्ञमें दान और तप आ जाते हैं; पर परमार्थमें भी आसिक्त, मोह नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसमें बुराईके घुस आनेकी संभावना है।

मोहवश नियत कर्मका त्याग तामस त्याग है। देहके कष्टके खयालसे किया हुआ त्याग राजस है; पर सेवा-कार्य करनेकी भावनासे, बिना फलकी इच्छा-का त्याग सच्चा सात्त्विक त्याग है। अतः यहां कर्म-मात्रका त्याग नहीं है, बित्क कर्तव्यकर्मके फलका त्याग है और दूसरे अर्थात् काम्य कर्मका त्याग तो है ही। ऐसे त्यागीको शंकाएं नहीं उठतीं। उसकी भावना शुद्ध होती है और वह सुविधा-असुविधा-का विचार नहीं करता।

जो कर्म-फलका त्याग नहीं करते हैं उन्हें तो अच्छे-बुरे फल भोगने ही पड़ते हैं। इससे वे बंधनमें पड़े रहते हैं। फल-त्यागी बंधनमुक्त हो जाता है। और कर्मके विषयमें मोह क्या? अपने कर्तापनका अभिमान मिथ्या है। कर्ममात्रकी सिद्धिमें पांच कारण होते हैं—स्थान, कर्ता, साधन, क्रियाएं और यह सब होनेपर भी अंतिम दैव है।

यह समभकर मनुष्यको अभिमानका त्याग करना चाहिए। अहंता छोड़कर कुछ भी करनेवालेके बारेमें कहा जा सकता है कि वह करते हुए भी नहीं करता है; क्योंकि उसे वह कर्म बंधन-कर्ता नहीं होता। ऐसे निरिभमान, शून्यवत् बने हुए मनुष्यके विषयमें कह सकते हैं कि वह मारते हुए भी नहीं मारता है। इसके मानी यह नहीं होते कि कोई मनुष्य शून्यवत् होते हुए भी हिंसा करता है और अलिप्त रहता है निरिभमानीको हिंसा करनेका प्रयोजन ही क्या है।

कर्मकी प्रेरणामें तीन वस्तुएं होती हैं—ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञान । और उसे तीन अंग होते हैं—इंद्रियां, किया और कर्ता । जो करना है वह ज्ञेय हैं । जो उसकी रीति है वह ज्ञान है और जाननेवाला जो है वह परिज्ञाता है । इस प्रकार प्रेरणा होनेके बाद कर्म होता है । उसमें इंद्रियां कारण होती हैं, जो करनेको है वह क्रिया और उसका करनेवाला जो है वह कर्ता है । इस प्रकार विचारमेंसे आचार होता है । जिसके द्वारा हम प्राणीमात्रमें एक ही भाव

देखें, अर्थात् सब कुछ भिन्न-भिन्न लगते हुए भी गह-राईमें उतरनेपर एक ही भासित हों तो वह सात्त्विक ज्ञान है।

इससे उलटा, जो भिन्न दिखाई देता है, वह भिन्न ही भासित हो तो वह राजस ज्ञान है।

और जहां कुछ पता ही नहीं लगता और सब बिना कारणके गड़बड़ लगता है वह तामस ज्ञान है।

ज्ञानके विभागकी भांति कर्मके भी विभाग हैं। जहां फलेच्छा नहीं है, राग-द्वेष नहीं है, वह कर्म सात्त्विक है। जहां भोगकी इच्छा है, जहां में करता हूं, यह अभिमान है और इससे जहां हो-हल्ला है वह राजस कर्म है। जहां परिणामकी, हानिकी या हिंसाकी, शक्तिकी परवाह नहीं है और जो मोहके वश होकर होता है वह तामस कर्म है।

कर्मकी भांति कर्ता भी तीन तरहके समभने चाहिएं। सात्त्विक कर्ता वह है जिसे राग नहीं है, अहंकार नहीं है, तथापि जिसमें दृढ़ता है, साहस है, और जिसे अच्छे-बुरे फलसे हर्ष-शोक नहीं है। राजस कर्तामें राग होता है, लोभ होता है, हिंसा होती है, हर्ष-शोक तो जरूर होता ही है, तो फिर कर्म-फलकी इच्छाका तो कहना ही क्या ? और तामस कर्ता अव्यवस्थित, दीर्घसूत्री, हठी, शठ, आलसी, संक्षेपमें कहा जाय तो, संस्काररहित होता है।

बुद्धि, धृति और सुखके भी भिन्न-भिन्न प्रकार जानने योग्य हैं।

सात्त्विक बुद्धि प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय और बंध-मोक्ष आदिका सही भेद करती और जानती है। राजसी बुद्धि यह भेद करने तो चलती है, पर गलत या विपरीत कर लेती है और नामसी बुद्धि तो धर्मको अधर्म मानती है। सब उलटा ही निहारती है।

धृति अर्थात् धारणा, कुछ भी ग्रहण करके उससे लगे रहनेकी शक्ति । यह शक्ति अल्पाधिक प्रमाणमें सबमें है । यदि यह न हो तो जगत एक क्षण भी न टिक सके । अब जिसमें मन, प्राण और इंद्रियोंकी कियाकी समता है समानता है और एक निष्ठा है, वहां धृति सात्त्विकी है और जिसके द्वारा मनुष्य धर्म, काम और अर्थको आसक्तिपूर्वक धारण करता है वह धृति राजसी है । जो धृति मनुष्यको निंदा, भय, शोक, निराशा, मद वगैरह नहीं छोड़ने देती, वह तामसी है ।

सात्त्विक सुख वह है, जिसमें दुःखका अनुभव नहीं है, जिसमें आत्मा प्रसन्न रहता है, जो शुरूमें जहर-सा लगनेपर भी परिणाममें, अमृतके समान ही है। विषयभोगमें जो शुरूमें मधुर लगता है, पर बादको जहरके समान हो जाता है, वह राजस सुख है और जिसमें केवल मूच्छी, आलस्य, निद्रा ही है वह तामस सुख है।

इस प्रकार सब वस्तुओंके तीन हिस्से किये जा सकते हैं। ब्राह्मणादि चार वर्ण भी इन तीन गुणोंके अल्पाधिक्यके कारण हुए हैं। ब्राह्मणके कर्ममें शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनुभव, आस्तिकता होनी चाहिए । क्षत्रियोंमें शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमें पीछे न हटना, दान, राज्य चलानेकी शक्ति होनी चाहिए। खेती, गो-रक्षा और व्यापार वैश्यका कर्म है और शूद्रका सेवा । इसका यह मतलब नहीं कि एकके गुण दूसरेमें नहीं होते, अथवा इन गुणोंको हासिल करनेका उसे हक नहीं है; पर उपर्युक्त भांतिके गुण या कर्मसे उस-उस वर्णकी पहचान हो सकती है। यदि हरएक वर्णके गुण-कर्म पहचाने जायं तो परस्पर द्वेष-भाव न हो, स्पर्द्धा न हो। ऊंच-नीचकी भावनाकी यहां कोई गुंजाइश नहीं है; बल्कि सब अपने स्वभावके अनुसार निष्काम भावसे अपने कर्म करते रहें तो उन कर्मोंको करते हुए वे मोक्षके

अधिकारी हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि परधर्म चाहे सरल लगता हो स्वधर्म चाहे खोखला लगता हो, तो भी स्वधर्म अच्छा है। स्वभावजन्य कर्ममें पाप न होनेकी संभावना है, क्योंकि उसीमें निष्कामताकी पाबंदी हो सकती है, दूसरा करनेकी इच्छामें ही कामना आ जाती है। बाकी तो जैसे अग्निमात्रमें धुंआ है वैसे कर्ममात्रमें दोष तो अवश्य है; पर सहजप्राप्त कर्म फलकी इच्छाके बिना होते हैं, इसलिए कर्मका दोष नहीं लगता।

जो इस प्रकार स्वधर्मका पालन करता हुआ शुद्ध हो गया है, जिसने मनको वशमें कर रखा है, जिसने पांच विषयों को छोड़ दिया है, जिसने राग— द्वेषको जीत लिया है, जो एकांतसेवी अर्थात् अंतरध्यानी रह सकता है, जो अल्पाहार करके मन, वचन, कायाको अंकुशमें रखता है, ईश्वरका ध्यान जिसे बराबर बना रहता है, जिसने अहंकार, काम, कोध, परिग्रह इत्यादि तज दिये हैं, वह शांत योगी ब्रह्मभावको पाने योग्य है। ऐसा मनुष्य सबके प्रति समभाव रखता है और हर्ष-शोक नहीं करता, ऐसा भक्त ईश्वर-तत्त्वको यथार्थ जानता है और ईश्वरमें लीन हो जाता है। इस प्रकार जो भगवानका आश्रय लेता है वह

अमृत पद पाता है। इसिलए भगवान कहते हैं—
"सब मुभे अपण कर, मुभमें परायण हो और विवेकबुद्धिका आश्रय लेकर मुभमें चित्त पिरो दे। ऐसा
करेगा तो सारी बिडंबनाओंसे छूट जायगा, पर जो
अहंकार रखकर मेरी नहीं सुनेगा तो विनाशको प्राप्त
होगा। सौ बातकी एक बात तो यह है कि सभी
प्रपंचोंको त्यागकर मेरी ही शरण ले तो तू पापमुक्त हो
जायगा। जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, जिसे
सुननेकी इच्छा नहीं है और जो मेरा द्वेष करता है
उससे यह ज्ञान मत कहना; पर यह परमगुद्ध ज्ञान
जो मेरे भक्तोंको देगा वह मेरी भक्ति करनेके कारण
अवश्य मुभे पावेगा।"

अंतमें संजय धृतराष्ट्रसे कहता है—जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धारी पार्थ हैं, वहां श्री है, विजय हैं, वैभव है और अविचल नीति है।

यहां कृष्णको योगेश्वर विशेषण दिया गया है। इससे उसका शाश्वत अर्थ, शुद्ध अनुभव ज्ञान किया गया है, और धनुर्धारी पार्थ कहकर यह बतलाया गया है कि जहां ऐसे अनुभवसिद्ध ज्ञानको अनुसरण करनेवाली किया है, वहां परम नीतिकी अविरोधिनी मनोकामना सिद्ध होती है।

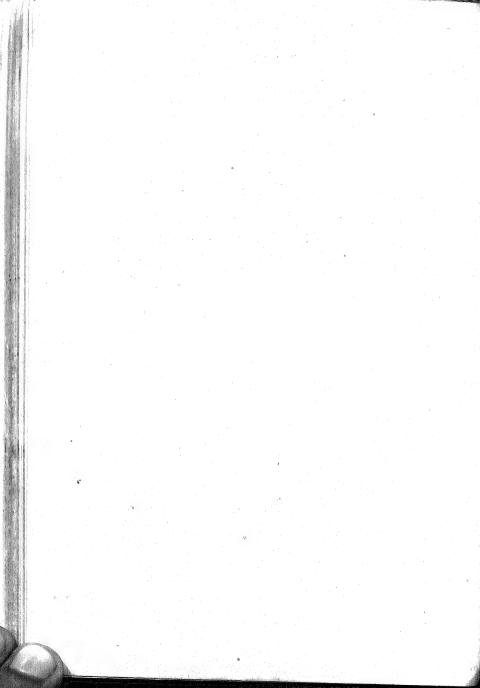

# अ ना स कि यो ग

[ श्रीमद्भगवद्गीताकी हिन्दी-टीका ]

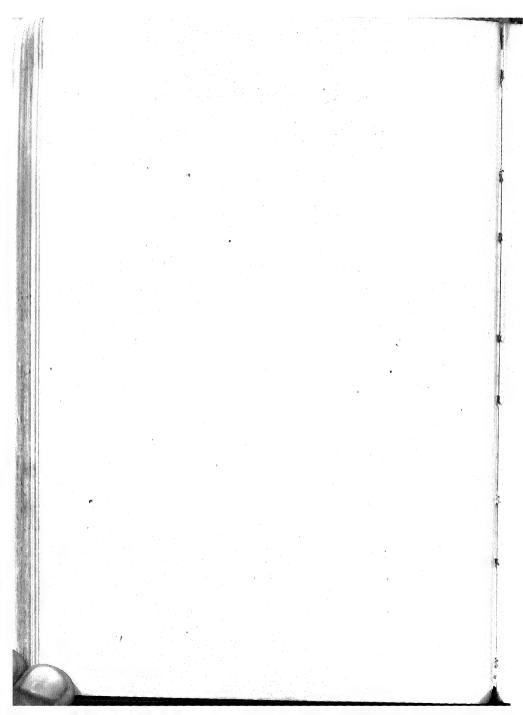

#### प्रस्तावना

( ? )

जैसे स्वामी ग्रानंद ग्रादि मित्रोंके प्रेमके वश होकर मैंने सत्यके प्रयोगोंभरके लिए ग्रात्मकथाका लिखना ग्रांरंभ किया था वैसे गीताका ग्रमुवाद भी। स्वामी ग्रानंदने ग्रसहयोगके जमानेमें मुभसे कहा था, "ग्राप गीताका जो ग्रर्थ करते हैं, वह ग्रर्थ तभी समभमें ग्रा सकता है जब ग्राप एक बार समूची गीताका ग्रमुवाद कर जायं ग्रौर उसके ऊपर जो टीका करनी हो वह करें ग्रौर हम वह संपूर्ण एक बार पढ़ जायं। फुटकर श्लोकोंमेंसे ग्रीहंसादिका प्रतिपादन मुभे तो ठीक नहीं लगता है।" मुभे उनकी दलीलमें सार जान पड़ा। मैंने जवाब दिया, "ग्रवकाश मिलनेपर यह करूंगा।" फिर मैं जेल गया। वहां तो गीताका ग्रध्ययन कुछ ग्रधिक गहराईसे करनेका मौका मिला। लोकमान्यका ज्ञानका मंडार पढ़ा। उन्होंने ही पहले मुभे मराठी, हिंदी ग्रौर गुजराती ग्रमुवाद प्रेमपूर्वक भेजे थे ग्रौर सिफारिश की थी कि मराठी न पढ़ सकूं तो गुजराती ग्रवश्य पढ़ं। जेलके बाहर तो उसे न पढ़ पाया, पर जेलमें गुजराती ग्रमुवाद पढ़ा। इसे पढ़नेके बाद गीताके संबंधमें ग्रधिक पढ़नेकी इच्छा हुई ग्रौर गीतासंबंधी ग्रनेक ग्रंथ उलटे-पलटे।

मुक्ते गीताका प्रथम परिचय एडविन आर्नेल्डके पद्य-अनुवादसे सन् १८८८-८६ में प्राप्त हुआ। उससे गीताका गुजराती अनुवाद पढ़नेकी तीव्र इच्छा हुई और जितने अनुवाद हाथ लगे उन्हें पढ़ गया; परंतु ऐसी पढ़ाई मुक्ते अपना अनुवाद जनताके सामने रखनेका बिलकुल अधिकार नहीं देती। इसके सिवा मेरा संस्कृत-ज्ञान अल्प है, गुजरातीका ज्ञान विद्वत्ताके विचारसे कुछ नहीं है । तब मैंने अनुवाद करनेकी घृष्टता क्यों की ?
गीताको मैंने जिस प्रकार समभा है उस प्रकार उसका आचरण करनेका मेरा और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियोंका बराबर प्रयत्न हैं। गीता हमारे लिए आध्यात्मिक निदान-ग्रंथ है। उसके अनुसार आचरणमें निष्फलता रोज आती है, पर वह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है; इस निष्फलतामें सफलताकी फूटती हुई किरणोंकी भलक दिखाई देती है। यह नन्हा-सा जन-समुदाय जिस अर्थंको आचारमें परि-

णत करनेका प्रयत्न करता है वह इस अनुवादमें है। इसके सिवा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र सरीखे जिन्हें अक्षरज्ञान थोड़ा ही है, जिन्हें मूल संस्कृतमें गीता समभनेका समय नहीं है, इच्छा नहीं है, परंतु जिन्हें गीतारूपी सहारेकी आवश्यकता है, उन्हींके लिए इस अनुवाद-की कल्पना है। गुजराती भाषाका मेरा ज्ञान कम होनेपर भी उसके द्वारा गुजरातियोंको मेरे पास जो कुछ पूजी हो वह दे जानेकी मुभे सदा भारी अभिलाषा रही है। मैं यह चाहता हूं अवश्य कि आज गंदे साहित्य-का जो प्रवाह जोरोंसे जारी है उस समयमें हिंदू-धर्ममें अद्वितीय माने जानेवाले इस ग्रंथका सरल अनुवाद गुजराती जनताको मिले और उसमेंसे वह उस प्रवाहका सामना करनेकी शक्ति प्राप्त करे।

इस अभिलाषामें दूसरे गुजराती अनुवादोंकी अवहेलना नहीं है। उन सबका स्थान भले ही हो—पर उनके पीछे उनके अनुवादकोंका आचार-रूपी अनुभवका दावा हो, ऐसा मेरी जानकारीमें नहीं है। इस अनुवादके पीछे अड़तीस वर्षके आचारके प्रयत्नका दावा है। इसलिए मैं यह अवश्य चाहता हूं कि प्रत्येक गुजराती भाई और बहन, जिन्हें धर्मको आचरणमें लानेकी इच्छा है, इसे पढ़ें, विचारें और इसमेंसे शक्ति प्राप्त करें।

<sup>ै</sup> गांघीजीका अनुवाद गुजरातीमें है। यह उसीका हिंदी अनुवाद है।

इस अनुवादमें मेरे साथियोंकी मेहनत मौजूद है। मेरा संस्कृतज्ञान बहुत अधूरा होनेके कारण शब्दार्थपर मुभे पूरा विश्वास नहीं हो सकता था, अतः इतनेभरके लिए इस अनुवादको विनोबा, काका कालेलकर, महादेव देसाई और किशोरलाल मशरूवालाने देख लिया है।

( ? )

ग्रब गीताके ग्रर्थपर ग्राता हूं।

सन् १८८८-८६ में जब गीताका प्रथम दर्शन हुग्रा तभी मुक्ते ऐसा लगा कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, वरन् इसमें भौतिक युद्धके वर्णनके बहाने प्रत्येक मनुष्यके हृदयके भीतर निरंतर होते रहनेवाले द्वंद्वयुद्धका ही वर्णन है; मानुषी योद्धाग्रोंकी रचना हृदयगत युद्धको रोचक वनानेके लिए गढ़ी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक स्फुरणा धर्मका और गीताका विशेष विचार करनेके बाद पक्की हो गई। महाभारत पढ़नेके बाद यह विचार और भी दृढ़ हो गया। महाभारत ग्रंथको में ग्राधुनिक ग्रंथमें इतिहास नहीं मानता। इसके प्रबल प्रमाण ग्रादिपर्वमें ही हैं। पात्रोंकी श्रमानुषी और ग्रतिमानुषी उत्पत्तिका वर्णन करके व्यास भगवानने राजा-प्रजाके इतिहासको मिटा दिया है। उसमें वर्णित पात्र मूलमें ऐतिहासिक भले ही हों, परंतु महाभारतमें तो उनका उपयोग व्यास भगवानने केवल धर्मका दर्शन करानेके लिए ही किया है।

महाभारतकारने भौतिक युद्धकी श्रावश्यकता नहीं, उसकी निरर्थकता सिद्ध की है। विजेतासे रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है श्रौर दुःखके सिवा श्रौर कुछ नहीं रहने दिया।

इस महाग्रंथमें गीता शिरोमणिरूपसे विराजती है। उसका दूसरा अध्याय भौतिक युद्धव्यवहार सिखानेके बदले स्थितप्रज्ञके लक्षण सिखाता है। स्थित-प्रज्ञका ऐहिक युद्धके साथ कोई संबंध नहीं होता, यह बात उसके लक्षणोंमेंसे ही मुभे प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक भगड़ोंके श्रौचित्य-श्रनौ-चित्यका निर्णय करनेके लिए गीता-जैसी पुस्तककी रचना संभव नहीं है।

गीताके कृष्ण मूर्तिमान् शुद्ध संपूर्ण ज्ञान हैं; परंतु काल्पनिक हैं। यहां कृष्ण नामके अवतारी पुरुषका निषेध नहीं है। केवल संपूर्ण कृष्ण काल्पनिक हैं, संपूर्णावतारका आरोपण पीछेसे हुआ है।

अवतारसे तात्पर्य है शरीरधारी पुरुषिवशेष । जीवमात्र ईश्वरके अवतार हैं, परंतु लौकिक भाषामें सबको हम अवतार नहीं कहते । जो पुरुष अपने युगमें सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है, उसे भावी प्रजा अवताररूपसे पूजती है । इसमें मुक्ते कोई दोष नहीं जान पड़ता । इसमें न तो ईश्वरके बड़प्पनमें कमी आती है, न उसमें सत्यको आघात पहुंचता है । "आदम खुदा नहीं; लेकिन खुदाके नूरसे आदम जुदा नहीं।" जिसमें धर्म-जागृति अपने युगमें सबसे अधिक है वह विशेषावतार है । इस विचारश्रेणीसे कृष्णरूपी संपूर्णवतार आज हिंदूधमंमें साम्राज्य भोग रहा है ।

यह दृश्य मनुष्यकी अंतिम सदिभिलाषाका सूचक है। मनुष्यको ईश्वररूप हुए बिना चैन नहीं पड़ता, शांति नहीं मिलती। ईश्वररूप होनेके प्रयत्नका नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्म-दर्शन है। यह आत्मदर्शन सब धर्मग्रंथोंका विषय है, वैसे ही गीताका भी है। पर गीताकारने इस विषयका प्रतिपादन करनेके लिए गीता नहीं रची। वरन् आत्मार्थीको आत्मदर्शनका एक अद्वितीय उपाय बतलाना गीताका आश्य है। जो चीज हिंदूधमंग्रंथोंमें छिट-फुट दिखाई देती है, उसे गीताने अनेक रूपों, अनेक शब्दोंमें, पुनरुक्तिका दोष स्वीकार करके भी, अच्छी तरह स्थापित किया है।

वह श्रद्धितीय उपाय है 'कर्मफलत्याग'।

इस मध्यबिंदुके चारों श्रोर गीताकी सारी सजावट है। भिक्त, ज्ञान इत्यादि उसके श्रासपास तारामंडलरूपमें सज गये हैं। जहाँ देह है वहां कर्म तो है ही। उसमेंसे कोई मुक्त नहीं है, तथापि देहको प्रभुका मंदिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धर्मोंने प्रतिपादन किया है; परंतु कर्ममात्रमें कुछ दोष तो है ही, मुक्ति तो निर्दोषकी ही होती है। तब कर्मबंधनमेंसे प्रथात् दोषस्पर्शमेंसे कैसे छुटकारा हो? इसका जवाब गीताजीने निश्चयात्मक शब्दोंमें दिया है—"निष्काम कर्मसे, यज्ञार्थ कर्म करके, कर्मफलत्याग करके, सब कर्मोंको कृष्णार्पण करके, प्रथात् मन, वचन और कायाको ईश्वरमें होम करके।"

पर निष्कामता, कर्मफलत्याग कहनेभरसे नहीं हो जाता । यह केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है । यह हृदयमंथनसे ही उत्पन्न होता है । यह त्यागशक्त पैदा करनेके लिए ज्ञान चाहिए । एक प्रकारका ज्ञान तो बहुतेरे पंडित पाते हैं । वेदादि उन्हें कंठ होते हैं; परंतु उनमेंसे ग्रधिकांश भोगादिमें लगे-लिपटे रहते हैं । ज्ञानका ग्रतिरेक शुष्क पांडित्यके रूपमें न हो जाय, इस खयालसे गीताकारने ज्ञानके साथ भिक्तको मिलाया ग्रीर उसे प्रथम स्थान दिया । बिना भिक्तका ज्ञान हानिकर है । इसलिए कहा गया, "भिक्त करो तो ज्ञान मिल ही जायगा।" पर भिक्त तो 'सिरका सौदा' है, इसलिए गीताकारने भक्तके लक्षण स्थितप्रज्ञके-से बतलाये हैं ।

तात्पर्यं, गीताकी भिक्त बाह्याचारिता नहीं है, ग्रंघश्रद्धा नहीं है। गीतामें बताये उपचारका बाह्य चेष्टा या कियाके साथ कम-से-कम संबंध है। माला, तिलक, ग्रध्यांदि साधन भले ही भक्त बरते, पर वे भिक्तिकं लक्षण नहीं हैं। जो किसीका द्वेष नहीं करता, जो करणाका भंडार है ग्रौर ममतारहित है, जो निरहंकार है, जिसे सुख-दु:ख, शीत-उष्ण समान हैं, जो क्षमाशील है, जो सदा संतोषी है, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, जिसने मन ग्रौर बुद्ध ईश्वरको ग्रपंण कर दिये हैं, जिससे लोग उद्देग नहीं पाते, जो लोगोंका भय नहीं रखता, जो हर्ष-शोक-भयादिसे मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्यदक्ष होनेपर भी तटस्थ है, जो शुभाशुभका त्याग

करनेवाला है, जो शत्रु-मित्रपर समभाव रखनेवाला है, जिसे मान-अपमान समान है, जिसे स्तुतिसे खुशी नहीं होती और निंदासे ग्लानि नहीं होती, जो मौनधारी है, जिसे एकांत प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है, वह भक्त है। यह भक्ति आसक्त स्त्री-पुरुषोंमें संभव नहीं है।

इसमेंसे हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन उससे भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे रुपयेके बदलेमें जहर खरीदा जा सकता है और अमृत भी लाया जा सकता है, वैसे ज्ञान या भक्तिके बदले बंधन भी लाया जा सके और मोक्ष भी, यह संभव नहीं है। यहां तो साधन और साध्य, बिलकुल एक नहीं तो लगभग एक ही वस्तु हैं, साधनकी पराकाष्ठा जो है वही मोक्ष है और गीताके मोक्षका अर्थ परमशांति है।

किंतु ऐसे ज्ञान और भिक्तको कर्मफलत्यागकी कसौटीपर चढ़ना ठहरा। लौकिक कल्पनामें शुष्क पंडित भी ज्ञानी मान लिया जाता है। उसे कुछ काम करनेको नहीं रहता। हाथसे लोटा तक उठाना भी उसके लिए कर्मबंधन है। यज्ञशून्य जहां ज्ञानी गिना जाय वहां लोटा उठाने-जैसी तुच्छ लौकिक कियाको स्थान ही कैसे मिल सकता है?

लौकिक कल्पनामें भक्तसे मतलब है बाह्याचारी, माला लेकर जप करनेवाला। सेवाकर्म करते भी उसकी मालामें विपेक्ष पड़ता है। इसलिए वह खाने-पीने ब्रादि भोग भोगनेके समय ही मालाको हाथसे छोड़ता है, चक्की चलाने या रोगीकी सेवा-शुश्रूषा करनेके लिए कभी नहीं छोड़ता।

इन दोनों वर्गोंको गीताने साफतौरसे कह दिया, "कर्म बिना किसीने सिद्धि नहीं पाई। जनकादि भी कर्मद्वारा ज्ञानी हुए,। यदि मैं भी

<sup>ैं</sup> जो बाह्याचारमें लीन रहता है ग्रौर शुद्ध भावसे मानता है कि यही भक्ति है।

आलस्यरहित होकर कर्म न करता रहूं तो इन लोकोंका नाश हो जाय।" तो फिर लोगोंके लिए पूछना ही क्या रह जाता है?

परंतु एक ग्रोरसे कर्ममात्र बंधनरूप हैं, यह निर्विवाद है। दूसरी श्रोरसे देही इच्छा-ग्रनिच्छासे भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी चेष्टाएं कर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधनमुक्त कैसे रहे? जहांतक मुभे मालूम है, इस समस्याको गीताने जिस तरह हल किया है वैसे दूसरे किसी भी धर्मग्रंथने नहीं किया है। गीताका कहना है, "फलासिक्त छोड़ो ग्रौर कर्म करों", "ग्राशारिहत होकर कर्म करों", "निष्काम होकर कर्म करों।" यह गीताकी वह ध्विन है जो भुलाई नहीं जा सकती। जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है वह चढ़ता है। फलत्यागका यह ग्रर्थ नहीं है कि परिणामके संबंधमें लापरवाही रहे। परिणाम ग्रौर साधनका विचार ग्रौर उसका ज्ञान ग्रत्यावश्यक है। इतना होनेके बाद जो मनुष्य परिणामकी इच्छा किये बिना साधनमें तन्मय रहता है वह फलत्यागी है।

पर यहां फलत्यागका कोई यह अर्थ न करे कि त्यागीको फल मिलता नहीं। गीतामें ऐसे अर्थको कहीं स्थान नहीं है। फलत्यागसे मतलब हैं फलके संबंधमें आसिक्तका अभाव। वास्तवमें देखा जाय तो फलत्यागीको तो हजारगुना फल मिलता है। गीताके फलत्यागमें तो अपिरिमित श्रद्धाकी • परीक्षा है। जो मनुष्य पिरणामका ध्यान करता रहता है वह बहुत बार कर्म—कर्त्तव्यश्रष्ट हो जाता है। उसे अधीरता घेरती है, इससे वह कोवके वश हो जाता है और फिर वह न करने योग्य करने लग पड़ता है, एक कर्म-मेंसे दूसरेमें और दूसरेमेंसे तीसरेमें पड़ता जाता है। पिरणामकी चिंता करने-वालेकी स्थिति विषयांधकी-सी हो जाती है और अंतमें वह विषयीकी भांति सारासारका, नीति-अनीतिका विवेक छोड़ देता है और फल प्राप्त करनेके लिए हर किसी साधनसे काम लेता है और उसे धर्म मानता है।

फलासक्तिके ऐसे कटु परिणामोंमेंसे गीताकारने अनासक्तिका अर्थात् कर्मफलत्यागका सिद्धांत निकाला और संसारके सामने अत्यंत आकर्षक भाषामें रखा। साधारणतः तो यह माना जाता है कि धर्म और अर्थ विरोधी वस्तु हैं, "व्यापार इत्यादि लौकिक व्यवहारमें धर्म नहीं बचाया जा सकता, धर्मको जगह नहीं हो सकती, धर्मका उपयोग केवल मोक्षके लिए किया जा सकता है। धर्मकी जगह धर्म शोभा देता है और अर्थकी जगह अर्थ। बहुतोंसे ऐसा कहते हम सुनते हैं।" गीताकारने इस भ्रमको दूर किया है। उसने मोक्ष और व्यवहारके बीच ऐसा भेद नहीं रखा है, वरन् व्यवहारमें धर्मको उतारा है। जो धर्म व्यवहारमें न लाया जा सके वह धर्म नहीं है, मेरी समभसे यह बात गीतामें है। मतलब, गीताके मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि आसक्तिके बिना हो ही न सकें वे सभी त्याज्य हैं। ऐसा सुवर्ण-नियम मनुष्यको अनेक धर्मसंकटों मेंसे बचाता है। इस मतके अनुसार खून, भूठ, व्यभिचार इत्यादि कर्म अपने-आप त्याज्य हो जाते हैं। मानव-जीवन सरल बन जाता है और सरलतामेंसे शांति उत्पन्न होती है।

इस विचारश्रेणीके अनुसार मुफ्ते ऐसा जान पड़ा है कि ग्रीताकी शिक्षाको व्यवहारमें लानेवालेको अपने-आप सत्य और अहिंसाका पालन करना पड़ता है। फलासिक्तिके बिना न तो मनुष्यको असत्य बोलनेका लालच होता है, न हिंसा करनेका। चाहे जिस हिंसा या असत्यके कार्यको हम लें, यह मालूम हो जायगा कि उसके पीछे परिणामकी इच्छा रहती है। गीताकालके पहले भी अहिंसा परमधर्मरूप मानी जाती थी। पर गीताको तो अनासिक्तिके सिद्धांतका प्रतिपादन करना था। दूसरे अध्यायमें ही यह बात स्पष्ट हो जाती है।

परंतु यदि गीताको अहिंसा मान्य थी अथवा अनासिक्तमें अहिंसा अपने-आप आ ही जाती हैं तो गीताकारने भौतिक युद्धको उदाहरणके रूपमें भी क्यों लिया ? गीतायुगमें अहिंसा धर्म मानी जानेपर भी भौतिक युद्ध सर्वमान्य वस्तु होनेके कारण गीताकारको ऐसे युद्धका उदाहरण लेते संकोच नहीं हुम्रा ग्रौर न होना चाहिए था।

परंतु फलत्यागके महत्त्वका ग्रंदाजा करते हुए गीताकारके मनमें क्या विचार थे, उसने ग्रहिंसाकी मर्यादा कहां निश्चित की थी, इंसपर हमें विचार करनेकी ग्रावश्यकता नहीं रहती। कवि महत्त्वके सिद्धांतोंको संसारके संमुख उपस्थित करता है, इसके यह मानी नहीं होते कि वह सदा अपने उपस्थित किये हुए सिद्धांतोंका महत्त्व पूर्णरूपसे पहचानता है या पहचाननेके बाद समूचेको भाषामें रख सकता है। इसमें काव्यकी ग्रौर कविकी महिमा है। कविके ग्रर्थका ग्रंत ही नहीं है। जैसे मनुष्यका, उसी प्रकार महावाक्योंके अर्थका विकास होता ही रहता है। भाषाओंके इतिहाससे हमें मालूम होता है कि ग्रनेक महान् शब्दोंके ग्रर्थ नित्य नये होते रहे हैं। यही बात गीताके अर्थके संबंधमें भी है। गीताकारने स्वयं महान् रूढ़ शब्दोंके अर्थका विस्तार किया है। गीताको ऊपरी दृष्टिसे देखने-पर भी यह बात मालूम हो जाती है। गीतायुगके पहले कदाचित् यज्ञमें पशु-हिंसा मान्य रही हो। गीताके यज्ञमें उसकी कहीं गंघतक नहीं है। उसमें तो जपयज्ञ यज्ञोंका राजा है। तीसरा अध्याय बतलाता है कि यज्ञका अर्थ है मुख्यरूपसे परोपकारके लिए शरीरका उपयोग । तीसरा ग्रौर चौथा श्रध्याय मिलाकर दूसरी व्याख्याएं भी निकाली जा सकती हैं; पर पशु-हिंसा नहीं निकाली जा सकती। वही बात गीताके संन्यासके अर्थके संबंधमें है। कर्ममात्रका त्याग गीताके संन्यासको भाता ही नहीं। गीता-का संन्यासी अतिकर्मी है तथापि अति-अकर्मी है। इस प्रकार गीताकारने महान् शब्दोंका व्यापक अर्थ करके अपनी भाषाका भी व्यापक अर्थ करना हमें सिखाया है। गीताकारकी भाषाके ग्रक्षरोंसे यह बात भले ही निकलती हो कि संपूर्ण कर्मफलत्यागीद्वारा भौतिक युद्ध हो सकता है, परंतु गीताकी शिक्षाको पूर्णरूपसे ग्रमलमें लानेका ४० वर्षतक सतत प्रयत्न करनेपर

मुक्ते तो नम्रतापूर्वक ऐसा जान पड़ा है कि सत्य और म्रहिंसाका पूर्णरूपसे . पालन किये बिना संपूर्ण कर्मफलत्याग मनुष्यके लिए म्रसंभव है ।

गीता सूत्रग्रंथ नहीं है। गीता एक महान धर्मकाव्य है। उसमें जितना गहरे उतिरए उतने ही उसमेंसे नये ग्रौर सुंदर ग्रर्थ लीजिए। गीता जनसमाजके लिए है, उसमें एक ही बातको ग्रनेक प्रकारसे कहा है। ग्रतः गीतामें ग्राये हुए महाशब्दोंका ग्रर्थ युग-युगमें बदलता ग्रौर विस्तृत होता रहेगा। गीताका मूलमंत्र कभी नहीं बदल सकता। वह मंत्र जिस रीतिसे सिद्ध किया जा सके उस रीतिसे जिज्ञासु चाहे जो ग्रर्थ कर सकता है।

गीता विधिनिषेध बतलानेवाली भी नहीं है। एकके लिए जो विहित होता है, वही दूसरेके लिए निषिद्ध हो सकता है। एक काल या एक देशमें जो विहित होता है, वह दूसरे कालमें, दूसरे देशमें निषिद्ध हो सकता है। निषद्ध केवल फलासक्ति है, विहित है अनासक्ति।

गीतामें ज्ञानकी महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता बुद्धिगम्य नहीं है, वह हृदयगम्य है। अतः वह अश्रद्धालुके लिए नहीं है। गीताकारने ही कहा है—

"जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता और जो मेरा द्वेष करता है, उससे यह (ज्ञान) तू कभी न कहना।" १८।६७

"परंतु यह परमगुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तोंको देगा, वह मेरी परमभक्ति करनेके कारण निःसंदेह मुभे ही पावेगा।" १८।६८

"श्रौर जो मनुष्य द्वेषरिहत होकर श्रद्धापूर्वक केवल सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान जहां बसते हैं उस शुभ लोकको पावेगा।" १८।७१

(कौसानी, हिमालय) सोमवार आषाढ़ कृष्ण २, १६८६ ता० २४-६-२६

--मो० क० गांधी

# अ ना स क्रियो ग

: ? :

## **अर्जुनविषादयोग**

जिज्ञासा विना ज्ञान नहीं होता। दुःख विना सुख नहीं होता। धर्मसंकट—हृदयमंथन सब जिज्ञासुओंको एक बार होता ही है।

### वृतराष्ट्र बोले—

हे संजय ! मुभ्ने बतलाओ कि धर्मक्षेत्ररूपी कुरु-क्षेत्रमें युद्ध करनेकी इच्छासे इकट्ठे हुए मेरे और पांडुके पुत्रोंने क्या किया ?

टिप्पणी—यह शरीररूपी क्षेत्र धर्मक्षेत्र है, क्योंकि यह मोक्षका द्वार हो सकता है। पापसे इसकी उत्पत्ति है और पापका यह भाजन बना रहता है, इसलिए यह कुरुक्षेत्र है।

कौरव अर्थात् आसुरी वृत्तियां । पांडुपुत्र अर्थात् दैवी वृत्तियां । प्रत्येक शरीरमें भली और बुरी वृत्तियोंमें युद्ध चलता ही रहता है, यह कौन नहीं अनुभव करता ?

#### संजयने कहा-

उस समय पांडवोंकी सेना सजी देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोणके पास जाकर बोले— २

हे आचार्य ! अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्नद्वारा सजाई हुई पांडवोंकी इस बड़ी सेनाको देखिए।

यहां भीम, अर्जुन-जैसे लड़नेमें शूरवीर धनुर्धर, युयुधान (सात्यिकि), विराट और महारथी द्रुपदराज, ४

घृष्टकेतु, चेकितान, शूरवीर काशिराज, पुरुजित्, कुंतिभोज और मनुष्योंमें श्रेष्ठ शैब्य, ५

इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्त-मौजा, सुभद्रापुत्र (अभिमन्यु) और द्रौपदीके पुत्र, ये सभी महारथी हैं।

हे द्विजश्रेष्ठ ! अब हमारी ओरके जो मुख्य योद्धा हैं उन्हें आप जान लीजिए। अपनी सेनाके नायकोंके नाम मैं आपके ध्यानमें लानेके लिए कहता हूं। ७

एक तो आप, भीष्म, कर्ण, युद्धमें जयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा, ८

दूसरे भी बहुतेरे नाना प्रकारके शस्त्रोंसे युद्ध करनेवाले शूरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण देनेवाले हैं। वे सब युद्धमें कुशल हैं। भीष्मद्वारा रक्षित हमारी सेनाका बल अपूर्ण है, पर भीमद्वारा रक्षित उनकी सेना पूर्ण है। १० इसलिए आप सब अपने-अपने स्थानसे सब मार्गोंसे भीष्मपितामहकी रक्षा अच्छी तरह करें। ११ (इस प्रकार दुर्योधनने कहा)

तब उसे आनंदित करते हुए कुरुवृद्ध प्रतापी पितामहने उच्चस्वरसे सिंहनाद करके शंख बजाया।

फिर तो शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणिसंगे एक साथ ही बज उठे। यह नाद भयंकर था। १३ इतनेमें सफेद घोड़ोंवाले बड़े रथपर बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने दिव्य शंख बजाये। १४

श्रीकृष्णने पांचजन्य शंख बजाया । धनंजय अर्जुनने देवदत्त शंख बजाया । भयंकर कर्मवाले भीमने पौंड्र नामक महाशंख बजाया । १५

कृतीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनंतविजय नामक शंख बजाया और नकुलने सुघोष तथा सहदेवने मणि-पुष्पक नामक शंख बजाया।

बड़े धनुषवाले काशिराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराटराज, अजेय सात्यिक, १७ द्रुपदराज, द्रौपदीके पुत्र, सुभद्रापुत्र महाबाहु अभिमन्यु, इन सबने, हे राजन् ! अपने-अपने शंख बजाए। १८

पृथ्वी और आकाशको गुंजा देनेवाले उस भयंकर नादने कौरवोंके हृदय विदीर्ण कर डाले। १९

हे राजन् ! हनुमान चिह्नकी ध्वजावाले अर्जुनने कौरवोंको सजे देखकर, हथियार चलानेकी तैयारीके समय अपना धनुष चढ़ाकर हृषीकेशसे ये वचन कहे— २०-२१

### अर्जुन बोले—

"हे अच्युत! मेरा रथ दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा रखो; २१

जिससे युद्धकी कामनासे खड़े हुए लोगोंको मैं देखूं और जानूं कि इस रणसंग्राममें मुफ्ते किसके साथ लड़ना है। २२

दुर्बुद्धि दुर्योधनका युद्धमें प्रिय करनेकी इच्छा-वाले जो योद्धा इकट्ठे हुए हैं उन्हें मैं देखूं तो सही ।'' २३

### संजयने कहा-

हे राजन् ! जब अर्जुनने श्रीकृष्णसे यों कहा तब उन्होंने दोनों सेनाओंके बीचमें सब राजाओं और भीष्म-द्रोणके सम्मुख उत्तम रथ खड़ा करके कहा— "हे पार्थ ! इन इकट्ठे हुए कौरवोंको देख।" २४-२५ वहां दोनों सेनाओंमें विद्यमान बड़े-बूढ़े, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्नेहियोंको अर्जुनने देखा। इन सब बांधवोंको यो खड़ा देखकर, खेद उत्पन्न होनेके कारण दीन बने हुए, कृंतीपुत्र इस प्रकार बोले— २६-२७-२८

## अर्जुन बोले-

हे कृष्ण ! युद्धके लिए उत्सुक होकर इकट्ठे हुए इन स्वजन स्नेहियोंको देखकर मेरे गात्र शिथिल होते जा रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोएँ खड़े हो रहे हैं। २८-२९

हाथसे गांडीव सरक रहा है, त्वचा बहुत जलती है। मुभसे खड़ा नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरा दिमाग चक्कर-सा खा रहा है। ३०

इसके सिवा हे केशव ! मैं तो विपरीत लक्षण देख रहा हूं। युद्धमें स्वजनोंको मारकर कुछ श्रेय नहीं देखता। ३१

उन्हें मारकर न मैं विजय चाहता, न राज्य और सुख चाहता; हे गोविन्द ! मुक्ते राज्यका, भोगका या जिंदगीका क्या काम है ? जिनके लिए राज्य, भोग और सुखकी हमने चाहना की वे ये आचार्य, काका, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधीजन जीवन और धनकी आशा छोड़कर युद्धके लिए खड़े हैं। ३३-३४

मुक्ते ये मार डालें अथवा मुक्ते तीनों लोकका राज्य मिले तो भी, हे मधुसूदन ! मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। तो फिर एक जमीनके टुकड़ेके लिए कैसे मारूं ?

हे जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर मुभे क्या आनंद होगा ? इन आततायियोंको भी मारकर हमें पाप ही लगेगा । ३६

इससे हे माधव ! यह उचित नहीं कि अपने ही बांधव धृतराष्ट्के पुत्रोंको हम मारें। स्वजनको ही मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं ?

लोभसे जिनके चित्त मिलन हो गये हैं वे कुलनाशसे होनेवाले दोषको और मित्रद्रोहके पापको भले ही न देख सकें, परंतु हे जनार्दन! कुलनाशसे होनेवाले दोषको सम-भनेवाले हम लोग इस पापसे बचना क्यों न जानें? ३८-३९

कुलके नाशमें सनातन कुलधर्मींका नाश होता है और धर्मका नाश होनेसे अधर्म समूचे कुलको डुबा देता है। ४०

#### श्रीमगवान बोले-

हे अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुषोंके अयोग्य, स्वर्गसे विमुख रखनेवाला और अपयश देनेवाला यह मोह तुभे ऐसी विषम घड़ीमें कहांसे हो गया ?

हे पार्थ ! तू नामर्द मत बन । यह तुभे शोभा नहीं देता । हृदयकी पामर निर्बलताका त्याग करके हे परंतप ! तू उठ ।

## अर्जुन बोले—

हे मधुसूदन ! भीष्मको और द्रोणको रणभूमि-में बाणोंसे में कैसे मारूं ? हे अरिसूदन ! ये तो पूजनीय हैं।

महानुभाव गुरुजनोंको मारनेके बदले इस लोकमें भिक्षान्न खाना भी अच्छा है; क्योंकि गुरुजनोंको मारकर तो मुफे रक्तसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोग ही भोगने ठहरे।

मैं नहीं जानता कि दोनोंमें क्या अच्छा है, हम जीतें यह, या वे हमें जीतें यह ? जिन्हें मारकर मैं जीना नहीं चाहता वे धृतराष्ट्रके पुत्र यह सामने खड़े हैं। ६

कायरतासे मेरी (जातीय) वृत्ति मारी गई है। मैं कर्त्तव्य-विमूढ़ हो गया हूं। इसलिए जिसमें मेरा हित हो, वह मुभसे निश्चयपूर्वक कहनेकी आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं आपका शिष्य हूं। आपकी शरणमें आया हूं। मुभे मार्ग बतलाइए। ७

इस लोकमें धनधान्यसंपन्न निष्कंटक राज्य मिले और इंद्रासन मिले तो उसमें भी इंद्रियोंको चूस लेने-वाले मेरे शोकको दूरकर सकने-जैसा मैं कुछ नहीं देखता।

### संजयने कहा-

हे राजन ! गुडाकेश अर्जुन हृषीकेश गोविदसे ऐसा कहकर, 'नहीं लड़्गा' कहते हुए चुप हो गये। ९

हे भारत ! इन दोनों सेनाओंके बीचमें उदास होकर बैठे हुए अर्जुनसे मुस्कराते हुए हृषीकेशने ये वचन कहे— १०

#### श्रीभगवान बोले-

तू शोक न करनेयोग्यका शोक करता है और पंडिताईके बोल बोलता है; परंतु पंडित मृत और जीवितोंका शोक नहीं करते।

क्योंकि वास्तवमें देखने पर, मैं, तू या ये राजा किसी कालमें नहीं थे अथवा भविष्यमें नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। १२ देहधारीकों जैसे इस शरीरमें कौमार, यौवन और जराकी प्राप्ति होती है, वैसे ही अन्य देह भी मिलती है। उसमें बुद्धिमान पुरुषको मोह नहीं होता। १३ हे कौंतेय! इंद्रियोंके स्पर्श सरदी, गरमी, सुख और दुःख देनेवाले होते हैं। वे अनित्य होते हैं, आते हैं और जाते हैं। उन्हें तू सह। १४ हे पुरुषश्चेष्ठ! सुखदुःखमें सम रहनेवाले जिस बुद्धिमान पुरुषको ये विषय व्याकुल नहीं करते वह

मोक्षके योग्य बनता है। १५ असत्का अस्तित्व नहीं है और सत्का नाश नहीं है। इन दोनोंका निर्णय ज्ञानियोंने जाना है। १६

जिससे यह अखिल जगत व्याप्त है, उसे तू अवि-नाशी जान । इस अव्ययका नाश करनेमें कोई समर्थ नहीं है।

नित्य रहनेवाले, अपरिमित और अविनाशी देहीकी ये देहें नाशवान कही गई हैं, इसलिए हे भारत ! तू युद्ध कर । १८

जो इसे मारनेवाला मानता है और जो इसे मारा हुआ मानता है, वे दोनों कुछ जानते नहीं हैं। यह (आत्मा) न मारता है, न मारा जाता है। १९ यह कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है। यह था और भविष्यमें नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। इसलिए यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, शरीर-का नाश होनेसे इसका नाश नहीं होता। २०

हे पार्थ ! जो पुरुष आत्माको अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है वह किसे, कैसे मरवाता है या किसे मारता है ?

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोड़कर नये धारण करता है वैसे देहधारी जीर्ण हुई देहको त्यागकर दूसरी नई देह पाता है।

इस (आत्मा)को शस्त्र छेदते नहीं, आग जलाती नहीं, पानी भिगोता नहीं, वायु सुखाता नहीं। २३

यह छेदा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य है, सर्वगत है, स्थिर है, अचल है और सनातन है।

फिर, यह इंद्रिय और मनके लिए अगम्य है, विकाररहित कहा गया है, इसलिए इसे वैसा जानकर तुभे शोक करना उचित नहीं है। २५

अथवा जो तू इसे नित्य जन्मने और मरनेवाला माने तो भी, हे महाबाहो ! तुभे शोक करना उचित नहीं है। २६ जन्मे हुएके लिए मृत्यु और मरे हुएके लिए जन्म अनिवार्य है । अतः जो अनिवार्य है उसका शोक करना उचित नहीं है । २७

हे भारत! भूतमात्रकी जन्मके पहलेकी और मृत्युके पीछेकी अवस्था देखी नहीं जा सकती, वह अव्यक्त है, बीचकी ही स्थिति व्यक्त होती है। इसमें चिंताका क्या कारण है?

टिप्पणी—भूत अर्थात् स्थावर-जंगम सृष्टि । कोई इसे आश्चर्य समान देखता है दूसरा इसे आश्चर्यसमान वर्णन करता है और दूसरा इसे आश्चर्य-समान वर्णन किया हुआ सुनता है, परंतु सुननेपर भी कोई इसे जानता नहीं है ।

हे भारत ! सबकी देहमें विद्यमान यह देहधारी आत्मा नित्य अवध्य है, इसलिए भूतमात्रके विषयमें तुभे शोक करना उचित नहीं है। ३०

िट्पणी—यहांतक श्रीकृष्णने बुद्धिप्रयोगसे आत्माका नित्यत्व और देहका अनित्यत्व समभाकर बत-लाया कि यदि किसी स्थितिमें देहका नाश करना उचित समभा जाय तो स्वजनपरिजनका भेद करके कौरव सगे हैं, इसलिए उन्हें कैसे मारा जाय यह विचार मोह-जन्य है। अब अर्जुनको बतलाते हैं कि क्षत्रिय धर्म क्या है। स्वधर्मको समभकर भी तुभे हिचकिचाना उचित नहीं, क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके लिए और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता। ३१

हे पार्थ ! यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो स्वर्गका द्वार ही खुल गया हो ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियोंको ही मिलता है। ३२

यदि तू यह धर्मप्राप्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा। ३३

सब लोग तेरी निंदा निरंतर किया करेंगे और सम्मानित पुरुषके लिए अपकीर्ति मरणसे भी बुरी है। ३४

जिन महारिथयोंसे तूने मान पाया है, वे तुभे भयके कारण रणसे भागा मानेंगे और तुभे तुच्छ समभेंगे।

और तेरे शत्रु तेरे बलकी निंदा करते हुए बहुत-सी न कहनेयोग्य बातें कहेंगे। इससे अधिक दुःख-दायी और क्या हो सकता है?

यदि तू मारा जायगा तो तुभे स्वर्ग मिलेगा। यदि तू जीतेगा तो पृथ्वी भोगेगा। अतः हे कौंतेय! लड़नेका निश्चय करके तू खड़ा हो। ३७

टिप्पणी—इस प्रकार भगवानने आत्माका नित्यत्व

और देहका अनित्यत्व बतलाया । फिर यह भी बतलाया कि अनायासप्राप्त युद्ध करनेमें क्षत्रियको धर्मकी बाधा नहीं होती । इस प्रकार ३१वें क्लोकसे भगवानने परमार्थके साथ उपयोगका मेल मिलाया है । इतना कहकर फिर भगवान गीताके प्रधान उपदेशका दिग्दर्शन एक क्लोकमें कराते हैं ।

सुख और दुःख, लाभ और हानि, जय और पराजयको समान समभकर युद्धके लिए तैयार हो। ऐसा करनेसे तुभे पाप नहीं लगेगा। ३८

मैंने तुभे सांख्यसिद्धांत (तर्कवाद) के अनुसार तेरा यह कर्त्तव्य बतलाया।

अब योगवादके अनुसार समभाता हूं सो सुन। इसका आश्रय लेनेसे तू कर्मबंधनको तोड़ सकेगा। ३९

इसमें आरंभका नाश नहीं होता, उलटा नतीजा नहीं निकलता। इस धर्मका थोड़ा-सा पालन भी महाभयसे बचा लेता है।

हे कुरुनंदन ! योगवादीकी निश्चयात्मक बुद्धि एकरूप होती है, परंतु अनिश्चयवालोंकी बुद्धियां अनेक शाखाओंवाली और अनंत होती हैं। ४१

टिप्पणी-जब बुद्धि एकसे मिटकर अनेक (बुद्धि-

यां) होती है, तब वह बुद्धि न रहकर वासनाका रूप धारण करती है। इसलिए बुद्धियोंसे तात्पर्य है वास-नाएँ।

अज्ञानी वेदवादी, 'इसके सिवा और कुछ नहीं है' यह कहनेवाले, कामनावाले, स्वर्गको श्रेष्ठ मानने-वाले, जन्म-मरणरूपी कर्मके फल देनेवाली, भोग और ऐश्वर्यप्राप्तिके लिए किये जानेवाले कर्मोंके वर्णनसे, भरी हुई बातें बढ़ा-बढ़ाकर कहते हैं। भोग और ऐश्वर्य-में आसक्त रहनेवाले इन लोगोंकी वह बुद्धि मारी जाती है, इनकी बुद्धि न तो निश्चयवाली होती है और न वह समाधिमें ही स्थिर हो सकती है।

82-83-88

दिण्पणी—योगवादके विरुद्ध कर्मकांड अथवा वेदवादका वर्णन उपर्युक्त तीन क्लोकों में आया है। कर्मकांड या वेदवादका मतलब फल उपजानेके लिए मंथन करनेवाली अगणित कियाएँ। ये कियाएँ वेदके रहस्यसे, वेदांतसे अलग और अल्प फलवाली होनेके कारण निरर्थंक हैं।

हे अर्जुन ! जो तीन गुण वेदके विषय हैं, उनसे तू अलिप्त रह । सुख-दुःखादि द्वंद्वोंसे मुक्त हो । नित्य सत्य वस्तुमें स्थित रह । किसी वस्तुको पाने और संभालनेके भंभटसे मुक्त रह। आत्मपरायण हो। ४५

जैसे जो काम कुएंसे निकलते हैं वे सब, सब प्रकारसे सरोवरसे निकलते हैं, वैसे जो सब वेदोंमें है वह ज्ञानवान् ब्रह्मपरायणको आत्मानुभवमेंसे मिल रहता है। ४६

कर्ममें ही तुभे अधिकार है, उससे उत्पन्न होने-वाले अनेक फलोंमें कदापि नहीं। कर्मका फल तेरा हेतु न हो। कर्म न करनेका भी तुभे आग्रह न हो।

हे धनंजय ! आसिक्त त्यागकर योगस्थ रहते हुए अर्थात् सफलता-निष्फलतामें समान भाव रखकर तू कर्म कर । समताका ही नाम योग है । ४८

हे धनंजय! समत्वबुद्धिकी तुलनामें केवल कर्म बहुत तुच्छ है। तू समत्वबुद्धिका आश्रय ले। फलको हेतु बनानेवाले मनुष्य दयाके पात्र हैं। ४९

ृ बुद्धियुक्त अर्थात् समतावाले पुरुषको यहां पाप-पुण्यका स्पर्श नहीं होता, इसलिए तू समत्वके लिए प्रयत्न कर। समता ही कार्यकुशलता है। ५०

क्योंकि समत्वबुद्धिवाले लोग कर्मसे उत्पन्न होने-वाले फलका त्याग करके जन्मबंधनसे मुक्त हो जाते हैं और निष्कलंकगित—मोक्षपद—पाते हैं। ५१ जब तेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़से पार उतर जायगी तब तुभे सुने हुएके विषयमें और सुननेको जो बाकी होगा उसके विषयमें उदासीनता प्राप्त होगी। ५२

अनेक प्रकारके सिद्धांतोंको सुननेसे व्यग्र हुई तेरी बुद्धि जब समाधिमें स्थिर होगी तभी तू समत्वको प्राप्त होगा। ५३

## त्रर्जुन बोले—

हे केशव! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थक क्या लक्षण होते हैं? स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता, बैठता और चलता है? ५४

#### श्रीभगवान बोले-

हे पाथ ! जब मनुष्य मनमें उठती हुई समस्त कामनाओंका त्याग करता है और आत्माद्वारा ही आत्मा-में संतुष्ट रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। ५५

दिण्यणी—आत्मासे ही आत्मामें संतुष्ट रहना अर्थात् आत्माका आनंद अंदरसे खोजना, सुख-दुःख देनेवाली बाहरी चीजोंपर आनंदका आधार न रखना। आनंद सुखसे भिन्न वस्तु है यह ध्यानमें रखना चाहिए। मुफे धन मिलनेपर मैं उसमें सुख मानूं यह मोह है।

मैं भिखारी होऊं, भूखका दुःख होनेपर भी चोरी या दूसरे प्रलोभनोंमें न पड़नेमें जो बात मौजूद है वह आनंद देती है और वही आत्मसंतोष है।

दुःखसे जो दुःखी न हो, सुखकी इच्छा न रखें और जो राग, भय और कोधसे रहित हो वह स्थिरबुद्धि मुनि कहलाता है।

सर्वत्र रागरिहत होकर जो पुरुष शुभ या अशुभकी प्राप्तिमें न हर्षित होता है, न शोक करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ५७

कछुआ जैसे सब ओरसे अंग समेट लेता है वैसे जब यह पुरुष इंद्रियोंको उनके विषयोंमेंसे समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हुईं कही जाती है।

देहधारी निराहारी रहता है तब उसके विषय मंद पड़ जाते हैं। परंतु रस नहीं जाता। वह रस तो ईश्वरका साक्षात्कार होनेसे निवृत्त होता है। ५९

दिण्पणी—यह श्लोक उपवास आदिका निषेध नहीं करता, वरन उसकी सीमा सूचित करता है। विषयोंको शांत करनेके लिए उपवासादि आवश्यक हैं, परंतु उनकी जड़ अर्थात उनमें रहनेवाला रस तो ईश्वरकी भांकी होनेपर ही निवृत्त होता है। ईश्वर- साक्षात्कारका जिसे रस लग जाता है वह दूसरे रसोंको भूल ही जाता है।

हे कौंतेय ! चतुर पुरुषके उद्योग करते रहनेपर भी इंद्रियां ऐसी प्रमथनशील हैं कि उसके मनको भी बलात्कारसे हर लेती हैं। ६०

इन सब इंद्रियोंको वशमें रखकर योगीको मुक्समें तन्मय हो रहना चाहिए; क्योंकि अपनी इंद्रियां जिसके वशमें हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। ६१

विष्पणी—तात्पर्य, भिक्तके बिना—ईश्वरकी सहायताके बिना—मनुष्यका प्रयत्न मिथ्या है।

विषयोंका चिंतन करनेवाले पुरुषको उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्तिमेंसे कामना होती है और कामनामेंसे कोध उत्पन्न होता है। ६२

टिप्पणी—कामनावालेके लिए कोध अनिवार्य है; क्योंकि काम कभी तृप्त होता ही नहीं।

कोधमेंसे मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़तासे स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत होनेसे ज्ञानका नाश हो जाता है और जिसका ज्ञान नष्ट हो गया वह मृतक-तुल्य है।

परंतु जिसका मन अपने अधिकारमें है और जिसकी इंद्रियां रागद्वेषरहित होकर उसके वशमें रहती हैं, वह मनुष्य इंद्रियोंका व्यापार चलाते हुए भी चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त करता है। ६४

चित्तकी प्रसन्नतासे उसके सब दुःख दूर हो जाते हैं और प्रसन्नता प्राप्त हो जानेवालेकी बुद्धि तुरंत ही स्थिर हो जाती है। ६५

जिसे समत्व नहीं, उसे विवेक नहीं, उसे भिक्त नहीं और जिसे भिक्त नहीं उसे शांति नहीं है । और जहां शांति नहीं, वहां सुख कहांसे हो सकता है ? ६६

विषयोंमें भटकनेवाली इंद्रियोंके पीछे जिसका मन दौड़ता है उसका मन वायु जैसे नौकाको जलमें खींच ले जाता है वैसे ही उसकी बुद्धिको जहां चाहे खींच ले जाता है। ६७

इसलिए हे महाबाहो ! जिसकी इंद्रियां चारों ओरके विषयोंमेंसे निकलकर उसके वशमें आ जाती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ६८

जब सब प्राणी सोते रहते हैं तब संयमी जागता रहता है। जब लोग जागते रहते हैं तब ज्ञानवान मुनि सोता रहता है। ६९

िट्पणी—भोगी मनुष्य रातके बारह-एक बजे तक नाच, रंग, खानपान आदिमें अपना समय बिताते हैं और फिर सबेरे सात-आठ बजे तक सोते हैं। संयमी रातके सात-आठ बजे सोकर मध्यरात्रिमें उठकर ईश्वर-का ध्यान करते हैं। इसके सिवा भोगी संसारका प्रपंच बढ़ाता है और ईश्वरको भूलता है, उधर संयमी सांसारिक प्रपंचोंसे बेखबर रहता है और ईश्वरका साक्षात्कार करता है। इस प्रकार दोनोंका पंथ न्यारा है। यह इस श्लोकमें भगवानने बतलाया है।

निदयोंके प्रवेशसे भरता रहनेपर भी जैसे समुद्र अचल रहता है, वैसे ही जिस मनुष्यमें संसारके भोग शांत हो जाते हैं, वही शांति प्राप्त करता है, न कि कामनावाला मनुष्य।

सब कामनाओंका त्याग करके जो पुरुष इच्छा, ममता और अहंकाररिहत होकर विचरता है, वही शांति पाता है।

हे पार्थ ! ईश्वरको पहचाननेवालेकी स्थिति ऐसी होती है । उसे पानेपर फिर वह मोहके वश नहीं होता और यदि मृत्युकालमें भी ऐसी ही स्थिति टिके तो वह ब्रह्मनिर्वाण पाता है । ७२

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'सांख्य-योग' नामक दूसरा अध्याय ।

#### : ३:

### कर्मयोग

यह अध्याय गीताका स्वरूप जाननेकी कुंजी कहा जा सकता है। इसमें कर्म कैसे करना, कौन कर्म करना और सच्चा कर्म किसे कहना चाहिए, यह साफ किया गया है और बतलाया है कि सच्चा ज्ञान पारमार्थिक कर्मों में परिणत होना ही चाहिए।

### त्र्यर्जुन बोले—

हे जनार्दन ! यदि आप कर्मकी अपेक्षा बुद्धिको अधिक श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव ! आप मुक्ते घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ?

टिप्पणी--बुद्धि अर्थात् समत्वबुद्धि ।

अपने मिले-जुले वचनोंसे मेरी बुद्धिको आप शंका-ग्रस्त-सी कर रहे हैं। अतः आप मुभे एक ही बात निश्चयपूर्वक कहिए कि जिससे मेरा कल्याण हो। २

िट्पणी—अर्जुन उलभनमें पड़ जाता है; क्योंकि एक ओरसे भगवान उसे शिथिल हो जानेका उलाहना देते हैं और दूसरी ओरसे दूसरे अध्यायके ४९वें, ५०वें इलोकोंमें कर्मत्यागका आभास मिलता है। गंभीरतासे विचारनेपर ऐसा नहीं है, यह भगवान आगे बतलायेंगे।

#### श्रीभगवान बोले-

हे पापरिहत ! इस लोकमें मैंने पहले दो अवस्थाएँ बतलाई हैं : एक तो ज्ञानयोगद्वारा सांख्योंकी, दूसरी कर्मयोगद्वारा योगियोंकी ।

कर्मका आरंभ न करनेसे मनुष्य निष्कर्मताका अनुभव नहीं करता है और न कर्मके केवल बाहरी त्यागसे मोक्ष पाता है।

दिष्पणी—निष्कर्मता अर्थात् मनसे, वाणीसे और शरीरसे कर्म न करनेका भाव । ऐसी निष्कर्मताका अनुभव कर्म न करनेसे कोई नहीं कर सकता । तब इसका अनुभव कैसे हो सो अब देखना है ।

वास्तवमें कोई एक क्षणभर भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता । प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुण परवश पड़े प्रत्येक मनुष्यसे कर्म कराते हैं । ५

जो मनुष्य कर्म करनेवाली इंद्रियोंको रोकता है, परंतु उन-उन इंद्रियोंके विषयोंका चिंतन मनसे करता है, वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है। ६

टिप्पणी—जैसे, जो वाणीको तो रोकता है; पर मनमें किसीको गाली देता है, वह निष्कर्म नहीं है; बल्कि मिथ्याचारी है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जबतक मन न रोका जा सके तबतक शरीरको रोकना निरर्थक है। शरीरको रोके बिना मनपर अंकुश आता ही नहीं। परंतु शरीरके अंकुशके साथ-साथ मनपर अंकुश रखनेका प्रयत्न होना ही चाहिए। जो लोग भय या ऐसे बाहरी कारणोंसे शरीरको रोकते हैं, परंतु मनको नहीं रोकते, इतना ही नहीं, बिल्क मनसे तो विषय भोगते हैं और मौका पानेपर शरीरसे भी भोगनेमें नहीं चूकते, ऐसे मिथ्याचारीकी यहां निदा है। इसके आगेका क्लोक इससे उलटा भाव दरसाता है।

परंतु हे अर्जुन! जो इंद्रियोंको मनके द्वारा नियममें रखते हुए संगरहित होकर कर्म करनेवाली इंद्रियोंद्वारा कर्मयोगका आरंभ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। ७

दिण्पणी—इसमें बाहर और भीतरका मेल साधा गया है। मनको अंकुशमें रखते हुए भी मनुष्य शरीर-द्वारा अर्थात कर्मेंद्रियोंद्वारा कुछ-न-कुछ तो करेगा ही; परंतु जिसका मन अंकुशमें है उसके कान दूषित बातें नहीं सुनेंगे, वरन ईश्वर-भजन सुनेंगे, सत्पुरुषोंकी वाणी सुनेंगे। जिसका मन अपने वशमें है वह, जिसे हम लोग विषय मानते हैं, उसमें रस नहीं लेता। ऐसा मनुष्य आत्माको शोभा देनेवाले ही कर्म करेगा। ऐसे कर्मोंका करना कर्म-मार्ग है। जिसके द्वारा आत्माका शरीरके बंधनमें छूटनेका योग सधे उसका नाम कर्मयोग है । इसमें विषयासिक्तको स्थान हो ही नहीं सकता ।

इसलिए तू नियत कर्म कर। कर्म न करनेसे कर्म करना अधिक अच्छा है। तेरे शरीरका व्यापार भी कर्म बिना नहीं चल सकता।

दिण्पणी—'नियत' शब्द मूल श्लोकमें है। उसका संबंध पिछले श्लोकसे है। उसमें मनद्वारा इंद्रियोंको नियममें रखते हुए संगरहित होकर कर्म करनेवालेकी स्तुति है। अतः यहां नियत कर्मका अर्थात् इंद्रियोंको नियममें रखकर किये जानेवाले कर्मका अनुरोध किया गया है।

यज्ञार्थ किये जानेवाले कर्मके अतिरिक्त कर्मसे इस लोकमें बंधन पैदा होता है। इसलिए हे कौंतेय ! तू रागरहित होकर यज्ञार्थ कर्म कर। ९

**टिप्पणी**—यज्ञ अर्थात् परोपकारार्थः, ईश्वरार्थ किये हुए कर्म ।

यज्ञके सहित प्रजाको उत्पन्न करके प्रजापित ब्रह्मा-ने कहा, "यज्ञद्वारा तुम्हारी वृद्धि हो। यह तुम्हें इन्छित फल दे। १०

'तुम यज्ञद्वारा देवताओंका पोषण करो और देवता

तुम्हारा पोषण करें और एक-दूसरेका पोषण करके तुम परम कल्याणको पाओ ।

"यज्ञद्वारा संतुष्ट हुए देवता तुम्हें इच्छित भोग देंगे। उनका बदला दिये बिना, उनका दिया हुआ जो भोगेगा वह अवश्य चोर है।"

दिष्पणी—यहां देवका अर्थ है भूतमात्र, ईश्वरकी सृष्टि । भूतमात्रकी सेवा देव-सेवा है और वह यज्ञ है। जो यज्ञसे उबरा हुआ खानेवाले हैं, वे सब पापोंसे

छूट जाते हैं। जो अपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप खाते हैं। १३

अन्नमेंसे भूतमात्र उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षासे उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञसे होती है और यज्ञ कर्मसे होता है।

तू जान ले कि कर्म प्रकृतिसे उत्पन्न होता है, प्रकृति अक्षरब्रह्मसे उत्पन्न होती है और इसलिए सर्व-व्यापक ब्रह्म सदा यज्ञमें विद्यमान है।

इस प्रकार प्रवर्तित चक्रका जो अनुसरण नहीं करता, वह मनुष्य अपना जीवन पापी बनाता है, इंद्रियसुखोंमें फंसा रहता है और हे पार्थ ! वह व्यर्थ जीता है।

पर जो मनुष्य आत्मामें रमण करनेवाला है, जो

उसीसे तृप्त रहता है और उसीमें संतोष मानता है, उसे कुछ करनेको नहीं रहता। १७

करने, न करनेमें उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं है। भूतमात्रमें उसे कोई निजी स्वार्थ नहीं है। १८

इसलिए तू तो संगरिहत रहकर निरंतर कर्तव्य कर्म कर। असंग रहकर ही कर्म करनेवाला पुरुष मोक्ष पाता है।

जनकादिकने कर्मसे ही परमसिद्धि प्राप्त की। लोकसंग्रहकी दृष्टिसे भी तुभे कर्म करना उचित है। २०

जो-जो आचरण उत्तम पुरुष करते हैं, उसका अनुकरण दूसरे लोग करते हैं। वे जिसे प्रमाण बनाते हैं, उसका लोग अनुसरण करते हैं। २१

हे पार्थ ! मुफे तीनों लोकोंमें कुछ भी करनेको नहीं है। पाने योग्य कोई वस्तु न पाई हो ऐसा नहीं है, तो भी मैं कर्ममें लगा रहता हूं।

विष्यकी—सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इत्यादिकी अविराम और अचूक गति ईश्वरके कर्म सूचित करती हैं। ये कर्म मानसिक नहीं, किंतु शारीरिक गिने जायंगे। ईश्वर निराकार होते हुए भी शारीरिक कर्म करता है, यह कैसे कहा जा सकता है, इस शंकाकी गुंजाइश नहीं है; क्योंकि वह शारीरिक होनेपर भी शरीरोंकी तरह आचरण करता हुआ दिखाई देता है। इसिलए वह कर्म करते हुए भी अकर्मी है और अलिप्त है। मनुष्यको समभना तो यह है कि जैसे ईश्वरकी प्रत्येक कृति यंत्रवत् काम करती है वैसे मनुष्यको भी बुद्धिपूर्वक किंतु यंत्रकी भांति ही नियमित काम करना उचित है। मनुष्यकी विशेषता यंत्रगतिका अनादर करके स्वेच्छाचारी हो जानेमें नहीं है, बिल्क ज्ञानपूर्वक उस गतिका अनुकरण करनेमें है। अलिप्त रहकर, असंग रहकर, यंत्रकी तरह कार्य करनेसे उसे घिस्सा नहीं लगता। वह मरनेतक ताजा रहता है। देह अपने नियमके अनुसार समयपर नष्ट होती है, परंतु उसमें रहनेवाला आत्मा जैसा था वैसा ही बना रहता है।

यदि मैं कभी अंगड़ाई लेनेके लिए भी रुके बिना कर्ममें लगा न रहूं तो हे पार्थ ! लोग सब तरहसे मेरे वर्तावका अनुसरण करेंगे। २३

यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोक भ्रष्ट हो जाय; मैं अव्यवस्थाका कर्ता बनूं और इन लोकोंका नाश करूं।

हे भारत ! जैसे अज्ञानी लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ज्ञानीको आसक्तिरहित होकर लोक-कल्याणकी इच्छासे कर्म करना चाहिए। २५ कर्ममें आसक्त अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिको ज्ञानी डांवाडोल न करे, परंतु समत्वपूर्वक अच्छे प्रकारसे कर्म करके उन्हें सब कर्मोंमें लगावे। २६

सब कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए होते हैं। अहंकारसे मूढ़ बना हुआ मनुष्य 'मैं कर्ता हूं' यह मानता है। २७

हे महाबाहो ! गुण और कर्मके विभागका रहस्य जाननेवाला पुरुष 'गुण गुणोंमें बर्त रहे हैं' यह मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। २८

दिण्यकी—जैसे श्वासोच्छ्वास आदि कियाएँ अपनेआप होती हैं, उनमें मनुष्य आसक्त नहीं होता और
जब उन अंगोंको व्याधि होती है तभी मनुष्यको उनकी
चिंता करनी पड़ती है या उसे उन अंगोंके अस्तित्वका
भान होता है, वैसे ही स्वाभाविक कर्म अपने-आप होते
हों तो उनमें आसक्ति नहीं होती। जिसका स्वभाव
उदार है वह स्वयं अपनी उदारताको जानता तक नहीं;
पर उससे दान किये बिना रहा ही नहीं जाता। ऐसी
अनासक्ति अभ्यास और ईश्वरकृपासे ही प्राप्त होती है।

प्रकृतिके गुणोंसे मोहे हुए मनुष्य, गुणोंके कर्मोंमें आसक्त रहते हैं। ज्ञानियोंको चाहिए कि वे इन अज्ञानी मंदबृद्धि लोगोंको अस्थिर न करें।

अध्यात्मवृत्ति रखकर, सब कर्म मुभे अर्पण करके, आसक्ति और ममत्वको छोड़, रागरहित होकर तू युद्ध कर।

िट्पांगी—जो देहमें विद्यमान आत्माको पह-चानता और उसे परमात्माका अंश जानता है वह सब परमात्माको ही अर्पण करेगा, वैसे ही, जैसे कि नौकर मालिकके नामपर काम करता है और सब कुछ उसीको अर्पण करता है।

श्रद्धा रखकर, द्वेष छोड़कर जो मनुष्य मेरे इस मतके अनुसार चलते हैं, वे भी कर्मबंधनसे छूट जाते हैं।

परंतु जो मेरे इस अभिप्रायमें दोष निकालकर उसका अनुसरण नहीं करते, वे ज्ञानहीन मूर्ख हैं। उनका नाश हुआ समझ।

ज्ञानी भी अपने स्वभावके अनुसार बरतते हैं, प्राणीमात्र अपने स्वभावका अनुसरण करते हैं, बहां बलात्कार क्या कर सकता है ? ३३

िटप्याी—यह श्लोक दूसरे अध्यायके ६१ वें या ६८ वें श्लोकका विरोधी नहीं है। इंद्रियोंका निग्रह करते-करते मनुष्यको मर मिटना है, लेकिन फिर भी सफलता न मिले तो निग्रह अर्थात् बलात्कार निरर्थक है। इसमें निग्रहकी निंदा नहीं की गई है, स्वभावका साम्राज्य दिखाया गया है। यह तो मेरा स्वभाव है, यह कहकर कोई खोटाई करने लगे तो वह इस श्लोकका अर्थ नहीं समभता। स्वभावका हमें पता नहीं चलता। जितनी आदतें हैं सब स्वभाव नहीं हैं। आत्माका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। अतः आत्मा जब नीचेकी ओर जाय तब उसका प्रतिकार करना कर्त्तव्य है। इसीसे नीचेका श्लोक स्पष्ट करता है।

अपने-अपने विषयोंके संबंधमें इंद्रियोंको रागद्वेष रहता ही है। मनुष्यको उनके वश न होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्यके मार्गके बाधक हैं। ३४

दिष्पणी—कानका विषय है सुनना। जो भावे वह सुननेकी इच्छा राग है। जो न भावे वह सुननेकी अनिच्छा द्वेष है। 'यह तो स्वभाव है' कहकर राग-द्वेषके वश नहीं होना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। आत्माका स्वभाव सुख-दुःखसे अछूते रहना है। उस स्वभावतक मनुष्यको पहुंचना है।

पराये धर्मके सुलभ होनेपर भी उससे अपना धर्म विगुण हो तो भी अधिक अच्छा है। स्वधर्ममें मृत्यु भली है। परधर्म भयावह है। ३५ िट्पाणी—समाजमें एकका धर्म भाड़ देनेका होता है और दूसरेका धर्म हिसाब रखनेका होता है। हिसाब रखनेका होता है। हिसाब रखनेवाला भले ही श्रेष्ठ गिना जाय, परंतु झाड़ू देनेवाला अपना धर्म त्याग दे तो वह भ्रष्ट हो जायगा और समाजको हानि पहुंचेगी। ईश्वरके दरबारमें दोनोंकी सेवाका मूल्य उनकी निष्ठाके अनुसार कूता जायगा। पेशेकी कीमत वहां तो एक ही होती है। दोनों ईश्वरार्पण बुद्धिसे अपना कर्त्तव्य-पालन करें तो समानरूपसे मोक्षके अधिकारी बनते हैं।

# अर्जुन बोले--

फिर यह पुरुष बलात्कारपूर्वक प्रेरित हुए की भाँति, न चाहता हुआ भी, किसकी प्रेरणासे पाप करता है ?

## श्रीमगवान बोले—

रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाला यह (प्रेरक) काम है, कोध है, इसका पेट ही नहीं भरता । यह महापापी है। इसे इस लोकमें शत्रुरूप समभो। ३७

िटपारी—हमारा वास्तविक शत्रु अंतरमें रहने-वाला काम कहिए या क्रोध कहिए वही है। जैसे धुएंसे आगया मैलसे दर्पण अथवा फिल्लीसे गर्भ ढका रहता है, वैसे कामादिरूप शत्रुसे यह ज्ञान ढका रहता है।

हे कौंतेय ! तृप्त न किया जा सकनेवाला यह कामरूप अग्नि नित्यका शत्रु है, उससे ज्ञानीका ज्ञान ढका हुआ है।

इंद्रियां, मन और बुद्धि, इस शत्रुके निवास-स्थान हैं। इनके द्वारा ज्ञानको ढककर यह शत्रु देहधारीको बेसुध कर देता है।

दिप्पणी—इंद्रियोंमें काम व्याप्त होनेपर मन मिलन होता है, उससे विवेकशक्ति मंद पड़ती है, उससे ज्ञानका नाश होता है (देखो अध्याय २, इलोक ६२-६४)

हे भरतर्षभ ! इसलिए तू पहले तो इंद्रियोंको नियममें रखकर ज्ञान और अनुभवका नाश करनेवाले इस पापीका त्याग अवश्य कर। ४१

इंद्रियां सूक्ष्म हैं, उनसे अधिक सूक्ष्म मन है, उससे अधिक सूक्ष्म बुद्धि हैं। जो बुद्धिसे भी अत्यंत सूक्ष्म है वह आत्मा है।

दिप्पसी—तात्पर्य यह कि यदि इंद्रियां वशमें रहें तो सूक्ष्म कामको जीतना सहज हो जाय।

इस प्रकार बुद्धिसे परे आत्माको पहचानकर और

आत्माद्वारा मनको वश करके हे महाबाहो ! कामरूप दुर्जय शत्रुका संहार कर। ४३

**ढिप्पणी**—यदि मनुष्य शरीरस्थ आत्माको जान छे तो मन उसके वशमें रहेगा, इंद्रियोंके वशमें नहीं रहेगा। और मन जीता जाय तो काम क्या कर सकता है ?

## ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'कर्मयोग' नामक तीसरा अध्याय ।

#### : 8 :

## ज्ञानकर्मसंन्यासयोग

इस अध्यायमें तीसरेका विशेष विवेचन है और भिन्न-भिन्न प्रकारके कई यज्ञोंका वर्णन है।

## श्रीभगवान बोले—

यह अविनाशी योग मैंने विवस्वान (सूर्य) से कहा। उन्होंने मनुसे और मनुने इक्ष्वाकुसे कहा। १ इस प्रकार परंपरासे प्राप्त, राजर्षियोंका जाना हुआ वह योग दीर्घकालके बलसे नष्ट हो गया। २ वही पुरातन योग मैंने आज तुभसे कहा है। कारण, तू मेरा भक्त है और यह योग उत्तम मर्मकी बात है। '

# त्रर्जुन बोले—

आपका जन्म तो अभी हुआ है, विवस्वानका पहले हो चुका है। तब मैं कैसे जानूं कि आपने वह (योग) पहले कहा था?

## श्रीमगवान बोले-

हे अर्जुन ! मेरे और तेरे जन्म तो बहुत हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। ५ मैं अजन्मा, अविनाशी और इसके सिवा भूतमात्र-का ईश्वर हूं; तथापि अपने स्वभावको लेकर अपनी मायाके बलसे जन्म ग्रहण करता हूं। ६ हे भारत ! जब-जब धर्म मंद पड़ता है, अधर्म

जोर करता है, तब-तब मैं जन्म धारण करता हूं। ७ साधुओंकी रक्षा, दुष्टोंके विनाश तथा धर्मकां

पुनरुद्धार करनेके लिए युग-युग में मैं जन्म लेता हूं।

**टिप्पणी**—यहां श्रद्धालुको आश्वासन है और सत्य-

की—धर्मकी—अविचलताकी प्रतिज्ञा है। इस संसार-मं उतार-चढ़ाव हुआ ही करता है, परंतु अंतमें धर्मकी ही जय होती है। संतोंका नाश नहीं होता, क्योंकि सत्यका नाश नहीं होता। दुष्टोंका नाश ही है, क्योंकि असत्यका अस्तित्व नहीं है। मनुष्यको चाहिए कि इसका खयाल रखकर अपने कर्तापनके अभिमानके कारण हिंसा न करे, दुराचार न करे। ईश्वरकी गहन माया अपना काम करती ही रहती है। यही अवतार या ईश्वरका जन्म है। वस्तुतः तो ईश्वरका जन्मना होता ही नहीं।

हे अर्जुन ! इस प्रकार जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मका रहस्य जानता है वह शरीरका त्याग करके पुनर्जन्म नहीं पाता, बल्कि मुभे पाता है। ९

दिण्यशी—क्योंकि जब मनुष्यका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ईश्वर सत्यकी ही जय कराता है तब वह सत्यको नहीं छोड़ता, धीरज रखता है, दु:ख सहन करता है और ममतारहित रहनेके कारण जन्म-मरणके चक्करसे छूटकर ईश्वरका ही ध्यान धरते हुए उसीमें लय हो जाता है।

राग, भय और कोधसे रहित हुए, मेरा ही ध्यान धरते हुए, मेरा ही आश्रय लेनेवाले ज्ञानरूपी तपसे पवित्र हुए बहुतोंने मेरे स्वरूपको पाया है। १० जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हैं, उस प्रकार मैं उन्हें फल देता हूं। चाहे जिस तरह भी हो, हे पार्थ ! मनुष्य मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं—मेरे शासनमें रहते हैं।

िट्यगी—तात्पर्य, कोई ईश्वरी नियमका उल्लं-घन नहीं कर सकता । जैसा बोता है वैसा काटता है; जैसा करता है वैसा भरता है । ईश्वरी कानूनमें— कर्मके नियममें अपवाद नहीं है । सबको समान अर्थात् अपनी योग्यताके अनुसार न्याय मिलता है ।

कर्मकी सिद्धि चाहनेवाले इस लोकमें देवताओंको पूजते हैं। इससे उन्हें कर्मजनित फल तुरंत मनुष्य-लोकमें ही मिल जाता है।

विष्यशी—देवतासे मतलब स्वर्गमें रहनेवाले इंद्र-वरुणादि व्यक्तियोंसे नहीं है। देवताका अर्थ है ईश्वर-की अंशरूपी शक्ति। इस अर्थमें मनुष्य भी देवता है। भाप, बिजली आदि महान् शक्तियां देवता हैं। उनकी आराधना करनेका फल तुरंत और इस लोकमें मिलता हुआ हम देखते हैं। वह फल क्षणिक होता है। वह आत्माको ही संतोष नहीं देता तो मोक्ष तो दे ही कहांसे सकता है?

गुण और कर्मके विभागानुसार चार वर्ण मैंने

उत्पन्न किये हैं, उनका कर्ता होनेपर भी मुभे तू अवि-नाशी अकर्ता जानना।

मुभे कर्म स्पर्श नहीं करते हैं। मुभे इनके फलकी लालसा नहीं है। इस प्रकार जो मुभे अच्छी तरह जानते हैं, वे कर्मके बंधनमें नहीं पड़ते। १४

**दिप्पणी**—क्योंकि मनुष्यके सामने, कर्म करते हुए अकर्मी रहनेका सर्वोत्तम दृष्टांत है। और सबका कर्ता ईश्वर ही है, हम निमित्तमात्र ही हैं, तो फिर कर्तापनका अभिमान कैसे हो सकता है?

ऐसे जानकर पूर्वकालमें मुमुक्षु व्यक्तियोंने कर्म किये हैं। इससे तूभी पूर्वज जैसे सदासे करते आये हैं वैसे कर।

कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषयमें समभ-दारोंको भी मोह हुआ है। उस कर्मके विषयमें मैं तुभे यथार्थरूपसे बतलाऊंगा। उसे जानकर तू अशुभसे बचेगा।

कर्म, निषिद्धकर्म और अकर्मका भेद जानना चाहिए। कर्मकी गति गृढ़ है। १७

कर्ममें जो अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, वह लोगोंमें बुद्धिमान गिना जाता है। वह योगी है और वह संपूर्ण कर्म करनेवाला है। १८

टिप्पणी--कर्म करते हुए भी जो कर्तापनका अभि-मान नहीं रखता, उसका कर्म अकर्म है, और जो कर्मका बाहरसे त्याग करते हुए भी मनके महल बनाता ही रहता है, उसका अकर्म कर्म है। जिसे लकवा हो गया है वह जब इरादा करके--अभिमानपूर्वक--बेकार हुए अंगको हिलाता है, तब हिलता है। वह बीमार अंगको हिलानेरूपी कियाका कर्ता बना । आत्माका गुण अकर्ता-का है। मोहग्रस्त होकर अपनेको कर्ता माननेवाले आत्माको मानो लकवा हो गया है और वह अभिमानी होकर कर्म करता है। इस भांति जो कर्मकी गतिको जानता है, वही बुद्धिमान योगी कर्त्तव्यपरायण गिना जाता है। 'मैं करता हूं' यह माननेवाला कर्म-विकर्म का भेद भूल जाता है और साधनके भले-बुरेका विचार नहीं करता। आत्माकी स्वाभाविक गति ऊर्ध्व है, इसलिए जब मनुष्य नीति-मार्गसे हटता है तब यह कहा जाना चाहिए कि उसमें अहंकार अवश्य है। अभिमानरहित पुरुषके कर्म स्वभावसे ही सात्त्विक होते हैं।

जिसके समस्त आरंभ कामना और संकल्परहित हैं, उसके कर्म ज्ञानरूपी अग्निद्वारा भस्म हो गये हैं; ऐसेको ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं।

जिसने कर्मफलका त्याग किया है, जो सदा संतुष्ट रहता है, जिसे किसी आश्रयकी लालसा नहीं है, वह कर्ममें अच्छी तरह लगे रहनेपर भी, कहा जा सकता है कि वह कुछ भी नहीं करता।

टिप्पणी--अर्थात् उसे कर्मका बंधन भोगना नहीं पडता ।

जो आशारहित है, जिसका मन अपने वशमें है, जिसने सारा संग्रह छोड़ दिया है और जिसका शरीर ही भर कर्म करता है, वह करते हुए भी दोषी नहीं होता।

टिप्पगी--अभिमानपूर्वक किया हुआ कुल कर्म चाहे जैसा सात्त्विक होनेपर भी बंधन करनेवाला है। वह जब ईश्वरार्पण बुद्धिसे, बिना अभिमानके, होता है तब बंधनरहित बनता है। जिसका 'मैं' शून्यताको प्राप्त हो गया है, उसका शरीरभर ही कर्म करता है। सोते हुए मनुष्यका शरीरभर ही कर्म करता है, यह कहा जा सकता है। जो कैदी विवश होकर अनिच्छासे हल चलाता है, उसका शरीर ही काम करता है। जो अपनी इच्छासे ईश्वरका कैदी बना है, उसका भी शरीरभर ही काम करता है। खुद तो शून्य बन गया है, प्रेरक ईश्वर है।

जो यथालाभसे संतुष्ट रहता है, जो सुख-दुःखादि द्वंद्वोंसे मुक्त हो गया है, जो द्वेषरहित हो गया है, जो सफलता, निष्फलतामें तटस्थ है, वह कर्म करते हुए भी बंधनमें नहीं पड़ता है।

जो आसक्तिरहित है, जिसका चित्त ज्ञानमय है, जो मुक्त है और जो यज्ञार्थ ही कर्म करनेवाला है, उसके सारे कर्म लय हो जाते हैं।

(यज्ञमें) अर्पण ब्रह्म है, हवनकी वस्तु—हिव ब्रह्म है, ब्रह्मरूपी अग्निमें हवन करनेवाला भी ब्रह्म है; इस प्रकार कर्मके साथ जिसने ब्रह्मका मेल साधा है वह ब्रह्मको ही पाता है।

इसके सिवा कितने ही योगी देवताओंका पूजनरूपी यज्ञ करते हैं और कितने ही ब्रह्मरूप अग्निमें यज्ञद्वारा यज्ञको ही होमते हैं।

और कितने ही श्रवणादि इद्रियोंका संयमरूप यज्ञ करते हैं और कुछ शब्दादि विषयोंको इंद्रियाग्निमें होमते हैं। २६

िटपणी—सुननेकी किया इत्यादिका संयम करना एक बात है और इंद्रियोंको उपयोगमें लाते हुए उनके विषयोंको प्रभुप्रीत्यर्थ काममें लाना दूसरी बात है, जैसे भजनादि सुनना। वस्तुतः तो दोनों एक हैं। और कितने ही समस्त इंद्रियकर्मोंको और प्राण-कर्मोंको ज्ञानदीपकसे प्रज्विलत की हुई आत्मसंयमरूपी योगाग्निमें होमते हैं।

िष्पणी—अर्थात् परमात्मामें तन्मय हो जाते हैं। इस प्रकार कोई यज्ञार्थ द्रव्य देनेवाले होते हैं; कोई तप करनेवाले होते हैं। कितने ही अष्टांग योग साधनेवाले होते हैं। कितने ही स्वाध्याय और ज्ञानयज्ञ करते हैं। ये सब कठिन व्रतधारी प्रयत्नशील याज्ञिक हैं।

कितने ही प्राणायाममें तत्पर रहनेवाले अपानको प्राणवायुमें होमते हैं, प्राणको अपानमें होमते हैं, अथवा प्राण और अपान दोनोंका अवरोध करते हैं।

दिण्पणी—ये तीन प्रकारके प्राणायाम हैं—रेचक, पूरक और कुंभक। संस्कृतमें प्राणवायुका अर्थ गुजराती- (और हिंदी)की अपेक्षा उलटा है। वहां प्राणवायु अंदरसे बाहर निकलनेवाली वायुको कहते हैं। हम बाहरसे जिसे अंदर खींचते हैं उसे प्राणवायु (आक्सीजन) कहते हैं।

इसके सिवा दूसरे, आहारका संयम करके प्राणोंको प्राणमें होमते हैं। यज्ञोंद्वारा अपने पापोंको क्षीण करने-वाले ये सब यज्ञके जाननेवाले हैं। ३० हे कुरुसत्तम ! यज्ञसे बचा हुआ अमृत खानेवाले लोग सनातन ब्रह्मको पाते हैं। यज्ञ न करनेवालेके लिए यह लोक नहीं है तो परलोक तो हो ही कहांसे सकता है ?

इस प्रकार वेदमें अनेक प्रकारके यज्ञोंका वर्णन हुआ है। इन सबको कर्मसे उत्पन्न हुआ जान। इस प्रकार सबको जानकर तू मोक्ष पावेगा। ३२

िटप्पणी—यहां कर्मका व्यापक अर्थ है। अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। ऐसे कर्मके बिना यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ बिना मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार जानना और तदनुसार आचरण करना, इसका नाम यज्ञोंका जानना है। तात्पर्य यह कि मनुष्य अपने शरीर, बुद्धि और आत्माको प्रभुप्रीत्यर्थ—लोक-सेवार्थ काममें न लावे तो वह चोर ठहरता है और मोक्षके योग्य नहीं बन सकता। केवल बुद्धिशक्तिको ही काममें लावे और शरीर तथा आत्माको चुरावे तो वह पूरा याज्ञिक नहीं है। इन शक्तियोंको प्राप्त किये बिना उसका परोपकारार्थ उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए आत्म-शुद्धिके बिना लोकसेवा असंभव है। सेवकको शरीर, बुद्धि और आत्मा अर्थात् नीति, तीनोंका समानरूपसे विकास करना कर्त्तव्य है। हे परंतप ! द्रव्ययज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अधिक अच्छा है, क्योंकि हे पार्थ ! कर्ममात्र ज्ञानमें ही परा-काष्ठाको पहुंचते हैं।

दिय्यगी—परोपकारवृत्तिसे दिया हुआ द्रव्य भी यदि ज्ञानपूर्वक न दिया गया हो तो बहुत बार हानि करता है, यह किसने अनुभव नहीं किया है ? अच्छी वृत्तिसे होनेवाले सब कर्म तभी शोभा देते हैं जब उनके साथ ज्ञानका मेल हो । इसलिए कर्ममात्रकी पूर्णाहुति तो ज्ञानमें ही है ।

इसे तू तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानियोंकी सेवा करके और नम्प्रतापूर्वक विवेकसहित बारंबार प्रश्न करके जानना । वे तेरी जिज्ञासा तृष्त करेंगे । ३४

दिष्पणी—ज्ञान प्राप्त करनेकी तीन शर्ते—प्रणिपात, परिप्रक्त और सेवा इस युगमें खूब ध्यानमें रखने योग्य हैं। प्रणिपात अर्थात् नम्प्रता, विवेक; परिप्रक्त अर्थात् बारंबार पूछना; सेवारहित नम्प्रता खुशामदमें शुमार हो सकती है। फिर, ज्ञान खोजके बिना संभव नहीं है, इसलिए जबतक समभमें न आवे तबतक शिष्यका गुरुसे नम्प्रतापूर्वक प्रक्त पूछते रहना जिज्ञासाकी निशानी है। इसमें श्रद्धाकी आवश्यकता है। जिसपर श्रद्धा नहीं होती उसकी ओर हार्दिक नम्रता

नहीं होती, उसकी सेवा तो हो ही कहांसे सकती है?
यह ज्ञान पानेके बाद हे पांडव ! तुभे फिर ऐसा
मोह न होगा। इस ज्ञानके द्वारा तू भूतमात्रको आत्मामें और मुभमें देखेगा।

दिप्पणी—'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे'का यही अर्थ है। जिसे आत्मदर्शन हो गया है वह अपनी और दूसरेकी आत्मामें भेद नहीं देखता।

तू समस्त पापियोंमें बड़े-से-बड़ा पापी होनेपर भी ज्ञानरूपी नौकाद्वारा सब पापोंको पारकर जायगा। ३६

हे अर्जुन ! जैसे प्रज्विलत अग्नि ईंधनको भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मोंको भस्म कर देता है। ३७

ज्ञानके समान इस संसारमें दूसरा कुछ पवित्र नहीं है। योगमें—समत्वमें पूर्णताप्राप्त मनुष्य समयपर अपने-आपमें उस ज्ञानको पाता है। ३८

श्रद्धावान ईश्वरपरायण, जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान पाता है और ज्ञान पाकर तुरंत परमशांतिको पाता है । ३९

जो अज्ञानी और श्रद्धारिहत होकर संशयवान है, उसका नाश होता है। संशयवानके लिए न तो यह लोक है, न परलोक। उसे कहीं सुख नहीं है। ४०

जिसने समत्वरूपी योगद्वारा कर्मोंको अर्थात् कर्म-

फलका त्याग किया है और ज्ञानद्वारा संशयको छिन्न कर डाला है वैसे आत्मदर्शीको हे धनंजय ! कर्म बंधन-रूप नहीं होते ।

इसलिए हे भारत ! हृदयमें अज्ञानसे उत्पन्न हुए संशयको आत्मज्ञानरूपी तलवारसे नाश करके योग— समत्व धारण करके खड़ा हो । ४२

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'ज्ञानकर्म-संन्यासयोग' नामक चौथा अध्याय ।

#### : 4:

## कर्मसंन्यासयोग

इस अध्यायमें बतलाया गया है कि कर्मयोगके बिना कर्मसंन्यास हो ही नहीं सकता और वस्तुतः दोनों एक ही हैं।

# अर्जुन बोले-

हे कृष्ण ! कर्मोंके त्यागकी और फिर कर्मोंके योग-की आप स्तुति करते हैं । मुफ्ते ठीक निश्चयपूर्वक कहिये कि इन दोनोंमें श्रेयस्कर क्या है ?

### श्रीभगवान बोले-

कर्मों का त्याग और योग दोनों मोक्ष देनेवाले हैं। उनमें भी कर्मसंन्याससे कर्मयोग बढ़कर है। २

जो मनुष्य द्वेष नहीं करता और इच्छा नहीं करता, उसे नित्य संन्यासी जानना चाहिए । जो सुख-दुःखादि द्वंद्वसे मुक्त है, वह सहजमें बंधनोंसे छूट जाता है । ३

दिण्याी—तात्पर्य, कर्मका त्याग संन्यासका खास लक्षण नहीं है, बल्कि द्वंद्वातीत होना ही है—एक मनुष्य कर्म करता हुआ भी संन्यासी हो सकता है। दूसरा, कर्म न करते हुए भी, मिथ्याचारी हो सकता है। (देखो अध्याय ३, श्लोक ६)

सांख्य और योग—ज्ञान और कर्म—ये दो भिन्न हैं, ऐसा अज्ञानी कहते हैं, पंडित नहीं कहते। एकमें अच्छी तरह स्थिर रहनेवाला भी दोनोंका फल पाता है।

दिष्पणी—ज्ञानयोगी लोकसंग्रहरूपी कर्मयोगका विशेष फल संकल्पमात्रसे प्राप्त करता है। कर्मयोगी अपनी अनासक्तिके कारण बाह्य कर्म करते हुए भी ज्ञानयोगीकी शांतिका अधिकारी अनायास बनता है। जो स्थान सांख्यमार्गी पाता है वही योगी भी पाता है। जो सांख्य और योगको एक रूप देखता है वही सच्चा देखनेवाला है।

हे महाबाहो ! कर्मयोगके बिना कर्मत्याग कष्ट-साध्य है, परंतु समभाववाला मुनि शीघ्र मोक्ष पाता है।

जिसने योग साधा है, जिसने हृदयको विशुद्ध किया है, जिसने मन और इंद्रियोंको जीता है और जो भूतमात्र-को अपने जैसा ही समभता है, ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी उससे अलिप्त रहता है।

देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंख खोलते, मूंदते केवल इंद्रियां ही अपना काम करती हैं, ऐसी भावना रखकर तत्त्वज्ञ योगी यह समभे कि 'मैं कुछ भी नहीं करता हूं।'

िटपणी—जबतक अभिमान है तबतक ऐसी अलिप्त स्थिति नहीं आती। अतः विषयासक्त मनुष्य यह कहकर छूट नहीं सकता कि 'विषयोंको मैं नहीं भोगता, इंद्रियां अपना काम करती हैं।' ऐसा अनर्थ करनेवाला न गीताको समभता है और न धर्मको जानता है। यह बात नीचेका श्लोक स्पष्ट करता है।

जो मनुष्य कर्मोंको ब्रह्मार्पण करके आसक्ति

छोड़कर आचरण करता है वह पापसे उसी तरह अलिप्त रहता है जैसे पानीमें रहनेवाला कमल अलिप्त रहता है।

शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे या केवल इंद्रियोंसे भी योगीजन आसक्तिरहित होकर आत्मशुद्धिके लिए कर्म करते हैं।

समतावान कर्मफलका त्याग करके परमशांति पाता है। अस्थिरचित्त कामनायुक्त होनेके कारण फलमें फंसकर बंधनमें रहता है।

संयमी पुरुष मनसे सब कर्मीका त्याग करके नव-द्वारवाले नगररूपी शरीरमें रहते हुए भी, कुछ न करता, न कराता हुआ सुखसे रहता है।

िटपणी—दो नाक, दो कान, दो आंखें, मल-त्यागके दो स्थान और मुख, शरीरके ये नौ मुख्य द्वार हैं। वैसे तो त्वचाके असंख्य छिद्रमात्र दरवाजे ही हैं। इन दरवाजोंका चौकीदार यदि इनमें आने-जाने-वाले अधिकारियोंको ही आने-जाने देकर अपना धर्म पालता है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि वह, यह आवा-जाही होते रहनेपर भी, उसका हिस्सेदार नहीं, बल्कि केवल साक्षी है, इससे वह न करता है, न कराता है। जगतका प्रभु न कर्तापनको रचता है, न कर्म रचता है, न कर्म और फलका मेल साधता है। प्रकृति ही सब करती है।

िटप्पाी—ईश्वर कर्ता नहीं है। कर्मका नियम अटल और अनिवार्य है। और जो जैसा करता है उसको वैसा भरना ही पड़ता है। इसीमें ईश्वरकी महान् दया और उसका न्याय विद्यमान है। शुद्ध न्यायमें शुद्ध दया है। न्यायकी विरोधी दया, दया नहीं है, बल्कि कूरता है। पर मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है। अतः उसके लिए तो दया—क्षमा ही न्याय है। वह स्वयं निरंतर न्यायका पात्र बना हुआ क्षमाका याचक है। वह दूसरेका न्याय क्षमासे ही चुका सकता है। क्षमाके गुणका विकास करनेपर ही अंतमें अकर्ता—योगी—समतावान—कर्ममें कुशल बनता है।

ईश्वर किसीके पाप या पुण्यको नहीं ओढ़ता। अज्ञानद्वारा ज्ञानके ढक जानेसे लोग मोहमें फँसते हैं।

दिप्पणी—अज्ञानसे, 'मैं करता हूं' इस वृत्तिसे मनुष्य कर्मबंधन बांधते हुए भी भले-बुरे फलका आरोप ईश्वरपर करता है, यह मोहजाल है।

परंतु जिनके अज्ञानका आत्मज्ञानद्वारा नाश हो

गया है, उनका वह सूर्यके समान, प्रकाशमय ज्ञान परमतत्त्वका दर्शन कराता है। १६

ज्ञानद्वारा जिनके पाप धुल गए हैं, वे ईश्वर-का ध्यान धरनेवाले, तन्मय हुए, उसमें स्थिर रहनेवाले, उसीको सर्वस्व माननेवाले लोग मोक्ष पाते हैं।

विद्वान और विनयवान ब्राह्मणमें, गायमें, हाथीमें, कुत्तेमें और कुत्तेको खानेवाले मनुष्यमें ज्ञानी समदृष्टि रखते हैं।

दिण्पणी—तात्पर्य, सबकी, उनकी आवश्यकतानु-सार सेवा करते हैं। ब्राह्मण और चांडालके प्रति समभाव रखनेका अर्थ यह है कि ब्राह्मणको सांप काटने-पर उसके घावको जैसे ज्ञानी प्रेमभावसे चूसकर उसका विष दूर करनेका प्रयत्न करेगा वैसा ही बर्ताव चांडालको भी सांप काटनेपर करेगा।

जिनका मन समत्वमें स्थिर हो गया है उन्होंने इस देहमें रहते ही संसारको जीत लिया है। ब्रह्म निष्क-लंक और समभावी है, इसलिए वे ब्रह्ममें ही स्थिर होते हैं।

**टिप्पणी**—मनुष्य जैसा और जिसका चिंतन करता है वैसा हो जाता है । इसलिए समत्वका चिंतन करके, दोषरहित होकर, समत्वके मूर्तिरूप निर्दोष ब्रह्म को पाता है।

जिसकी बुद्धि स्थिर हुई है, जिसका मोह नष्ट हो गया है, जो ब्रह्मको जानता है और ब्रह्मपरायण रहता है, वह प्रियको पाकर सुख नहीं मानता और अप्रियको पाकर दु:खका अनुभव नहीं करता। २०

बाह्य विषयोंमें आसक्ति न रखनेवाला पुरुष अपने अंतःकरणमें जो आनंद भोगता है वह अक्षय आनंद पूर्वोक्त ब्रह्मपरायण पुरुष अनुभव करता है। २१

दिण्यगी—अंतर्मुख होनेवाला ही ईश्वरका साक्षा-त्कार कर सकता है और वही परम आनंद पाता है। विषयोंसे निवृत्त रहकर कर्म करना और ब्रह्मसमाधिमें रमण करना ये दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, वरन् एक ही वस्तुको देखनेकी दो दृष्टियां हैं—एक ही सिक्केकी दो पीठें हैं।

विषयजनित भोग अवश्य दुःखोंके कारण हैं। हे कौंतेय ! वे आदि और अंतवाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य उनमें नहीं फँसता। २२

देहांतके पहले जिस मनुष्यने इस देहसेही काम और कोधके वेगको सहन करनेकी शक्ति प्राप्त की है उस मनुष्यने समत्वको पाया है, वह सुखी है। २३ दिष्पणी—मरे हुए शरीरको जैसे इच्छा या द्वेष नहीं होता, सुख-दुःख नहीं होता, वैसे जो जीवित रहते भी मृतसमान, जड़भरतकी भांति देहातीत रह सकता है वह इस संसारमें विजयी हुआ है और वह वास्तविक सुखको जानता है।

जिसे आंतरिक आनंद है, जिसके हृदयमें शांति है, जिसे निश्चितरूपसे अंतर्ज्ञान हुआ है वह ब्रह्मरूप हुआ योगी ब्रह्मनिर्वाण पाता है। २४

जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी शंकाएँ शांत हो गई हैं, जिन्होंने मनपर अधिकार कर लिया है और जो प्राणीमात्रके हितमें ही लगे रहते हैं, ऐसे ऋषि ब्रह्म-निर्वाण पाते हैं।

जो अपनेको पहचानते हैं, जिन्होंने काम-क्रोधको जीता है और जिन्होंने मनको वश किया है, ऐसे यतियों-को सर्वत्र ब्रह्मनिर्वाण ही है। २६

बाह्य विषयभोगोंका बहिष्कार करके, दृष्टिको भृकुटीके बीचमें स्थिर करके, नासिकाद्वारा आने-जाने-वाले प्राण और अपान वायुकी गतिको एक समान रखकर, इंद्रिय, मन और बुद्धिको वशमें करके तथा इच्छा, भय और कोधसे रहित होकर जो मुनि मोक्ष-परायण रहता है, वह सदा मुक्त ही है। २७-२८

टिप्पणी--प्राणवायु अंदरसे बाहर निकलनेवाली और अपान बाहरसे अंदर जानेवाली वायु है। इन क्लोकोंमें प्राणायामादि यौगिक क्रियाओंका समर्थन है। प्राणायामादि तो बाह्य कियाएँ हैं और उनका प्रभाव शरीरको स्वस्थ रखने और परमात्माके रहने-योग्य मंदिर बनानेतक ही परिमित है। भोगीका साधारण व्यायामादिसे जो काम निकलता है, वही योगीका प्राणायामादिसे निकलता है। भोगीके व्याया-मादि उसकी इंद्रियोंको उत्तेजित करनेमें सहायता पहुंचाते हैं। प्राणायामादि योगीके शरीरको नीरोगी और कठिन बनानेपर भी, इंद्रियोंको शांत रखनेमें सहायता करते हैं । आजकल प्राणायामादिकी विधि बहुत ही कम लोग जानते हैं और उनमें भी बहुत थोड़े उसका सद्रपयोग करते हैं। जिसने इंद्रिय, मन और बुद्धिपर अधिक नहीं तो प्राथमिक विजय प्राप्त की है, जिसे मोक्षकी उत्कट अभिलाषा है, जिसने राग-द्वेषादिको जीतकर भयको छोड़ दिया है, उसे प्राणा-यामादि उपयोगी और सहायक होते हैं। अंत:-शौचरहित प्राणायामादि बंधनका एक साधन बनकर मनुष्यको मोहक्पमें अधिक नीचे ले जा सकते हैं--ले जाते हैं, ऐसा बहुतोंका अनुभव है। इससे योगींद्र पतंजिलने यम-नियमको प्रथम स्थान देकर उसके साधकके लिए ही मोक्षमार्गमें प्राणायामादिको सहायक माना है।

यम पांच हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । नियम पांच हैं—शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्राणधान ।

यज्ञ और तपके भोक्ता, सर्वलोकके महेश्वर और भूतमात्रके हित करनेवाले ऐसे मुभको जानकर (उक्त मुनि) शांति प्राप्त करता है। २९

दिण्पणी—कोई यह न समभे कि इस अध्यायके चौदहवें, पंद्रहवें तथा ऐसे ही दूसरे क्लोकोंका यह क्लोक विरोधी है। ईक्वर सर्वशक्तिमान होते हुए कर्ता-अकर्ता, भोक्ता-अभोक्ता जो कहो सो है और नहीं है। वह अवर्णनीय है। मनुष्यकी भाषासे वह अतीत है। इससे उसमें परस्परविरोधी गुणों और शक्तियोंका भी आरोपण करके, मनुष्य उसकी भांकीकी आशा रखता है।

## ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'कर्म संन्यासयोग' नामक पांचवां अध्याय ।

#### : ६ :

### ध्यानयोग

इस अध्यायमें योगसाधनके—समत्व प्राप्त करनेके— कितने ही साधन बतलाये गये हैं।

## श्रीभगवान बोले--

कर्मफलका आश्रय लिये बिना जो मनुष्य विहित कर्म करता है वह संन्यासी है, वह योगी है। जो अग्नि-का और समस्त कियाओंका त्याग करके बैठ जाता है वह नहीं।

टिप्पणी—अग्निसे तात्पर्य है साधनमात्र । जब अग्निके द्वारा होम होते थे तब अग्निकी आवश्यकता थी । इस युगमें यदि चरखेको सेवाका साधन मानें तो उसका त्याग करनेसे संन्यासी नहीं हुआ जा सकता ।

हे पांडव ! जिसे संन्यास कहते हैं उसे तू योग जान । जिसने मनके संकल्पोंको त्यागा नहीं वह कभी योगी नहीं हो सकता ।

योग साधनेवालेको कर्म साधन है, जिसने उसे साधा है उसे शांति साधन है। ३ टिप्पणी—जिसकी आत्मशुद्धि हो गई है, जिसने समत्व सिद्ध कर लिया है, उसे आत्मदर्शन सहज है। इसका यह अर्थ नहीं है कि योगारूढ़को लोकसंग्रहके लिए भी कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। लोकसंग्रहके बिना तो वह जी ही नहीं सकता। अतः सेवाकर्म करना भी उसके लिए सहज हो जाता है। वह दिखावेके लिए कुछ नहीं करता। (अध्याय ३, ४ अध्याय ५, २ से मिलाइए)

जब मनुष्य इंद्रियोंके विषयोंमें या कर्ममें आसक्त नहीं होता और सब संकल्प तज देता है तब वह योगा-रूढ़ कहलाता है।

आत्मासे मनुष्य आत्माका उद्घार करे, उसकी अधोगति न करे। आत्मा ही आत्माका बंधु है और आत्मा ही आत्माका रात्रु है। ५

उसीका आत्मा बंधु है जिसने अपने बलसे मनको जीता है। जिसने आत्माको जीता नहीं वह अपने ही साथ शत्रुका-सा बर्ताव करता है। ६

जिसने अपना मन जीता है और जो संपूर्ण रूपसे शांत हो गया है उसका आत्मा सरदी-गरमी, सुख-दु:ख और मान-अपमानमें समान रहता है। ७

जो ज्ञान और अनुभवसे तृष्त हो गया है, जो अवि-चल है, जिसने इंद्रियोंको जीत लिया है और जिसे मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, ऐसा ईश्वरपरा-यण मनुष्य योगी कहलाता है।

हितेच्छु, मित्र, शत्रु, निष्पक्षपाती, दोनोंका भला चाहनेवाला, द्वेषी, बंधु और साधु तथा पापी इन सबमें जो समानभाव रखता है वह श्रेष्ठ है।

चित्त स्थिर करके, वासना और संग्रहका त्याग करके, अकेला एकांतमें रहकर योगी निरंतर आत्माको परमात्माके साथ जोड़े।

पवित्र स्थानमें, न बहुत नीचा, न बहुत ऊंचा ऐसा कुश, मृगचर्म और वस्त्र एक-प्र-एक बिछाकर स्थिर आसन अपने लिए करके, वहां एकाग्र मनसे बैठकर चित्त और इंद्रियोंको वश करके आत्मशुद्धिके लिए योग साधे।

धड़, गर्दन और सिर एक सीधमें अचल रखकर, स्थिर रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ, अपने नासिकाग्र पर निगाह टिकाकर पूर्ण शांतिसे, निर्भय होकर, ब्रह्मचर्यमें दृढ़ रहकर, मनको मारकर मुभमें परायण हुआ योगी मेरा ध्यान धरता हुआ बैठे।

िट्पणी—नासिकाग्रसे मतलब है भृकुटीके बीचका भाग । (देखो अध्याय ५-२७।) ब्रह्मचारीव्रतका अर्थ केवल वीर्यसंग्रह ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मको प्राप्त करने-के लिए आवश्यक अहिंसादि सभी वृत हैं।

इस प्रकार जिसका मन नियममें है ऐसा योगी आत्माको परमात्माके साथ जोड़ता है और मेरी प्राप्तिमें मिलनेवाली मोक्षरूपी परम शांति प्राप्त करता है।

हे अर्जुन ! यह समत्वरूप योग न तो प्राप्त होता है ठूसकर खानेवालेको, न उपवासीको, वैसे ही, वह बहुत सोनेवाले या बहुत जागनेवालेको प्राप्त नहीं होता। १६

जो मनुष्य अहार-विहारमें, दूसरे कर्मोंमें, सोने-जागनेमें परिमित रहता है, उसका योग दुःखभंजन हो जाता है।

भलीभांति नियमबद्ध मन जब आत्मामें स्थिर होता है और मनुष्य सारी कामनाओंसे निस्पृह हो बैठता है तब वह योगी कहलाता है। १८

आत्माको परमात्माके साथ जोड़नेका प्रयत्न करने-वाले स्थिरचित्त योगीकी स्थिति वायुरहित स्थानमें अचल रहनेवाले दीपककी-सी कही गई है। १९

योगके सेवनसे अंकुशमें आया हुआ मन जहां शांति पाता है, आत्मासे ही आत्माको पहचानकर आत्मामें जहां मनुष्य संतोष पाता है और इंद्रियोंसे परे और बुद्धिसे ग्रहण करनेयोग्य अनंत सुखका जहां अनुभव होता है, जहां रहकर मनुष्य मूलवस्तुसे चलायमान नहीं होता और जिसे पानेपर दूसरे किसी लाभको वह उससे अधिक नहीं मानता और जिसमें स्थिर हुआ महादुःखसे भी डगमगाता नहीं, उस दुःखके प्रसंगसे रहित स्थितिका नाम योगकी स्थिति समभना चाहिए। यह योग ऊबे बिना दृढ़तापूर्वक साधने योग्य है।

संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सारी कामनाओंका पूर्ण रूपसे त्याग करके, मनसे ही इंद्रियसमूहको सब ओरसे भलीभांति नियममें लाकर अचल बुद्धिसे योगी धीरे-धीरे शांत होता जाय और मनको आत्मामें पिरोकर, दूसरी किसी बातका विचार न करे।

28-24

जहां-जहां चंचल और अस्थिर मन भागे, वहां-वहांसे (योगी) उसे नियममें लाकर अपने वशमें लावे। २६

जिसका मन भलीभांति शांत हुआ है, जिसके विकार शांत हो गए हैं, ऐसा ब्रह्ममय हुआ निष्पाप योगी अवश्य उत्तम सुख प्राप्त करता है। २७ आत्माके साथ निरंतर अनुसंधान करते हुए पाप-रहित हुआ यह योगी सरलतासे ब्रह्मप्राप्तिरूप अनंत सुखका अनुभव करता है। २८

सर्वत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेको सब भूतोंमें और सब भूतोंको अपनेमें देखता है। २९

जो मुभे सर्वत्र देखता है और सबको मुभमें देखता है, वह मेरी दृष्टिसे ओभल नहीं होता और मैं उसकी दृष्टिसे ओभल नहीं होता। ३०

मुफ्तमें लीन हुआ जो योगी भूतमात्रमें रहनेवाले मुफ्तको भजता है, वह चाहे जिस तरह बर्तता हुआ भी मुफ्तमें ही बर्तता है। ३१

िट्प्पणी—'आप' जबतक है तबतक तो परमात्मा 'पर' है; 'आप' मिट जानेपर—शून्य होनेपर ही एक परमात्माको सर्वत्र देखता है। (अध्याय १३-२३ की टिप्पणी देखिये।)

हे अर्जुन! जो मनुष्य अपने जैसा सबको देखता है और सुख हो या दुःख, दोनोंको समान समभता है, वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है। ३२

# श्रर्जुन बोले—

हे मधुसूदन ! यह (समत्वरूपी) योग जो

आपने कहा, उसकी स्थिरता मैं चंचलताके कारण नहीं देख पाता।

क्योंकि हे कृष्ण ! मन चंचल ही है, मनुष्यको मथ डालता है और बड़ा बलवान है। जैसे वायुको दबाना बहुत कठिन है वैसे मनका वश करना भी मैं कठिन मानता हूं।

## श्रीभगवान बोले—

हे महाबाहो ! सच है कि मन चंचल होनेके कारण वश करना कठिन है। पर हे कौंतेय ! अभ्यास और वैराग्यसे वह वश किया जा सकता है। ३५

मेरा मत है कि जिसका मन अपने वशमें नहीं है, उसके लिए योग साधना बड़ा कठिन है; पर जिसका मन अपने वश में है और जो यत्नवान है वह उपाय-द्वारा साथ सकता है।

# अर्जुन बोले-

हे कृष्ण ! जो श्रद्धावान तो है पर यत्नमें मंद होनेके कारण योगभ्रष्ट हो जाता है, वह सफलता न पानेपर कौन-सी गति पाता है ? ३७

हे महाबाहो ! योगसे भ्रष्ट हुआ, ब्रह्ममार्गमें

भटका हुआ वह छिन्न-भिन्न बादलोंकी भांति उभयभ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ३८

हे कृष्ण ! मेरा यह संशय दूर करनेमें आप समर्थ हैं। आपके सिवा दूसरा कोई इस संशयको दूर करने-वाला नहीं मिल सकता। ३९

### श्रीभगवान बोले-

हे पार्थ ! ऐसे मनुष्योंका नाश न तो इस लोकमें होता है, न परलोकमें । हे तात ! कल्याणमार्गमें जाने-वालेकी कभी दुर्गति होती ही नहीं । ४०

पुण्यशाली लोगोंको मिलनेवाले स्थानको पाकर और वहां बहुत समयतक रहकर योगभ्रष्ट मनुष्य पवित्र और साधनवालेके घर जन्म लेता है। ४१

या ज्ञानवान योगीके ही कुलमें वह जन्म लेता है। संसारमें ऐसा जन्म अवश्य बहुत दुर्लभ है। ४२

हे कुरुनंदन ! वहां उसे पूर्व जन्मके बुद्धिसंस्कार मिलते हैं और वहांसे वह मोक्षके लिए आगे बढ़ता है।

उसी पूर्वाभ्यासके कारण वह अवश्य योगकी ओर खिंचता है। योगका जिज्ञासु तक सकाम वैदिक कर्म करनेवालेकी स्थितिको पार कर जाता है। ४४ लगनसे प्रयत्न करता हुआ योगी पापसे छूटकर अनेक जन्मोंसे विशुद्ध होता हुआ परम गतिको पाता है।

तपस्वीसे योगी अधिक है, ज्ञानीसे भी वह अधिक माना जाता है, वैसे ही कर्मकांडीसे वह अधिक है, इसलिए हे अर्जुन ! तू योगी बन । ४६

दिष्पणी—यहां तपस्वीकी तपस्या फलेच्छायुक्त है। ज्ञानीसे मतलब अनुभवज्ञानीसे नहीं है।

सारे योगियोंमें भी उसे मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं जो मुक्तमें मन पिरोकर मुक्ते श्रद्धापूर्वक भजता है।

## ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'ध्यान-योग' नामक छठा अध्याय ।

#### : 0:

## ज्ञानविज्ञानयोग

इस अध्यायमें यह समकाना आरंभ किया गया है कि ईश्वरतत्त्व और ईश्वरभक्ति क्या है।

## श्रीभगवान बोले-

हे पार्थ ! मेरेमें मन पिरोकर और मेरा आश्रय लेकर योग साधता हुआ तू निश्चयपूर्वक और संपूर्णरूपसे मुभे किस तरह पहचान सकता है सो सुन।

अनुभवयुक्त यह ज्ञान मैं तुक्ते पूर्णरूपसे कहूंगा। इसे जाननेके बाद इस लोकमें अधिक कुछ जाननेको नहीं रह जाता।

हजारों मनुष्योंमेंसे कोई ही सिद्धिके लिए प्रयत्न करता है। प्रयत्न करनेवाले सिद्धोंमेंसे भी कोई ही मुभे वास्तविक रूपसे पहचानता है।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंभाव—–यह आठ प्रकारकी मेरी प्रकृति है । ४

टिप्पणी—इन आठ तत्त्वोवाला स्वरूप क्षेत्र या क्षर पुरुष है। (देखो अध्याय १३, इलोक ५; और अध्याय १५, इलोक १६।)

यह अपरा प्रकृति हुई। इससे भी ऊंची परा प्रकृति है, जो जीवरूप है। हे महाबाहो ! यह जगत उसके आधारपर निभ रहा है।

भूतमात्रकी उत्पत्तिका कारण तू इन दोनोंको

जान । समूचे जगतकी उत्पत्ति और लयका कारण मैं हूं।

हे धनंजय ! मुक्तसे उच्च दूसरा कुछ नहीं है। जैसे धागेमें मनके पिरोये हुए रहते हैं वैसे यह सब मुक्तमें पिरोया हुआ है।

हे कौतेय ! जलमें रस मैं हूं, सूर्य-चंद्रमें तेज मैं हूं; सब वेदोंमें ओंकार मैं हूं, आकाशमें शब्द मैं हूं और पुरुषोंका पराक्रम मैं हूं।

पृथ्वीमें सुगंध मैं हूं, अग्निमें तेज मैं हूं, प्राणीमात्र-का जीवन मैं हूं, तपस्वीका तप मैं हूं। ९

हे पार्थ ! समस्त जीवोंका सनातन बीज मुभे जान। बुद्धिमानकी बुद्धि मैं हूं, तेजस्वीका तेज मैं हूं। १०

बलवानका काम और रागरहित बल मैं हूं और हे भरतर्षभ ! प्राणियोंमें धर्मका अविरोधी काम मैं हूं।

जो-जो सात्विक, राजसी और तामसी भाव हैं, उन्हें मुभसे उत्पन्न हुआ जान। परंतु मैं उनमें हूं, ऐसा नहीं है, वे मुभमें हैं।

िट्पाणी—इन भावोंपर परमात्मा निर्भर नहीं है, बिल्क वे भाव उसपर निर्भर हैं। उसके आधारपर हैं, रहते हैं और उसके वशमें हैं। इन त्रिगुणी भावोंसे सारा संसार मोहित हो रहा है और इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे मुक्तको— अविनाशीको—वह नहीं पहचानता।

इस मेरी तीन गुणोंवाली दैवी मायाका तरना कठिन है; पर जो मेरी ही शरण लेते हैं वे इस माया-को तर जाते हैं।

दुराचारी, मूढ़, अधम मनुष्य मेरी शरण नहीं आते। वे आसुरीभाववाले होते हैं और मायाद्वारा उनका ज्ञान हरा हुआ होता है।

हे अर्जुन ! चार प्रकारके सदाचारी मनुष्य मुभे भजतें हैं—-दुःखी, जिज्ञासु, कुछ प्राप्तिकी इच्छावाले और ज्ञानी। १६

उनमें जो नित्य समभावी एकको ही भजनेवाला है, वह ज्ञानी श्रेष्ठ है। मैं ज्ञानीको अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुभ्ने प्रिय है।

ये सभी भक्त अच्छे हैं, पर ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है; क्योंकि मुभे पानेके सिवा दूसरी अधिक उत्तम गित है ही नहीं, यह जानता हुआ वह योगी मेरा ही आश्रय लेता है।

बहुत जन्मोंके अंतमें ज्ञानी मुफ्ते पाता है। सब वासु-देवमय है, यों जाननेवाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। १९ अनेक कामनाओंसे जिन लोगोंका ज्ञान हरा गया है, वे अपनी प्रकृतिके अनुसार भिन्न-भिन्न विधिका आश्रय लेकर दूसरे देवताओंकी शरण जाते हैं। २०

जो-जो मनुष्य जिस-जिस स्वरूपकी भिक्त श्रद्धा-पूर्वक करना चाहता है, उस-उस स्वरूपमें उसकी श्रद्धाको मैं दृढ़ करता हूं।

श्रद्धापूर्वक उस-उस स्वरूपकी वह आराधना करता है और उसके द्वारा मेरी निर्मित की हुई और अपनी इच्छित कामनाएँ पूरी करता है। २२

उन अल्प बुद्धिवालोंको जो फल मिलता है वह माशवान होता है। देवताओंको भजनेवाले देवताओंको पाते हैं, मुभ्ने भजनेवाले मुभ्ने पाते हैं। २३

मरे परम अविनाशी और अनुपम स्वरूपको न जाननेवाले बुद्धिहीन लोग इंद्रियोंसे अतीत मुक्तको इंद्रियगम्य मानते हैं।

अपनी योगमायासे ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं। यह मूढ़ जगत मुक्त अजन्मा और अव्ययको भलीभांति नहीं पहचानता। २५

विष्पणी—इस दृश्य जगतको उत्पन्न करनेका सामर्थ्य होते हुए भी अलिप्त होनेके कारण परमात्माके अदृश्य रहनेका जो भाव है वह उसकी योगमाया है। हे अर्जुन ! जो हो चुके हैं, जो हैं और होने-वाले सभी भूतोंको मैं जानता हूं, पर मुभे कोई नहीं जानता।

हे भारत ! हे परंतप ! इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखादि द्वंद्वके मोहसे प्राणीमात्र इस जगतमें मोहग्रस्त रहते हैं। २७

पर जिन सदाचारी लोगोंके पापोंका अंत हो चुका है और जो द्वंद्वके मोहसे मुक्त हो गये हैं वे अटल व्रतवाले मुफ्ते भजते हैं।

जो मेरा आश्रय लेकर जरा और मरणसे मुक्त होनेका प्रयत्न करते हैं वे पूर्णब्रह्मको, अध्यात्मको और अखिल कर्मको जानते हैं।

अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञयुक्त मुभे जिन्हों-ने पहचाना है, वे समत्वको पाये हुए मुभे मृत्युके समय भी पहचानते हैं।

दिष्पणी—अधिभूतादिका अर्थ आठवें अध्यायमें आता है। इस क्लोकका तात्पर्य यह है कि इस संसारमें ईश्वरके सिवा और कुछ भी नहीं है और समस्त कर्मोंका कर्ता-भोक्ता वह है, ऐसा समभकर जो मृत्युके समय शांत रहकर ईश्वरमें ही तन्मय रहता है तथा कोई वासना उस समय जिसे नहीं होती, उसने ईश्वरको पहचाना है और उसने मोक्ष पाई है।

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'ज्ञान-विज्ञानयोग' नामक सातवां अध्याय ।

#### : = :

### अन्तरब्रह्मयोग

इस अध्यायमें ईश्वरतत्त्वको विशेषरूपसे समभाया गया है।

# अर्जुन बोले—

हे पुरुषोत्तम ! इस ब्रह्मका क्या स्वरूप है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत किसे कहते हैं ? अधिदैव क्या कहलाता है ?

हे मधुसूदन ! इस देहमें अधियज्ञ क्या है और किस प्रकार है ? और संयमी आपको मृत्युके समय किस तरह पहचान सकता है ?

#### श्रीमगवान बोले —

जो सर्वोत्तम अविनाशी है वह ब्रह्म है; प्राणी-मात्रमें अपनी सत्तासे जो रहता है वह अध्यात्म है और प्राणीमात्रको उत्पन्न करनेवाला सृष्टिव्यापार कर्म कहलाता है।

अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है। अधिदैवत उसमें रहनेवाला मेरा जीवस्वरूप है। और हे मनुष्य-श्रेष्ठ ! अधियज्ञ इस शरीरमें स्थित किंतु यज्ञद्वारा शुद्ध हुआ जीवस्वरूप है।

िटपाणी—तात्पर्य, अव्यक्त ब्रह्मसे लेकर नाशवान दृश्य पदार्थमात्र परमात्मा ही है और सब उसीकी कृति है। तब फिर मनुष्यप्राणी स्वयं कर्तापनका अभि-मान रखनेके बदले परमात्माका दास बनकर सब क्छ उसे समर्पण क्यों न करे?

अंतकालमें मुफ्ते ही स्मरण करते-करते जो देह-त्याग करता है वह मेरे स्वरूपको पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

अथवा तो हे कौंतेय ! नित्य जिस-जिस स्वरूपका ध्यान मनुष्य धरता है, उस-उस स्वरूपको अंतकालमें भी स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता है और इससे वह उस-उस स्वरूपको पाता है। ६ इसिलए सदा मुक्ते स्मरण कर और जूकता रह; इस प्रकार मुक्तमें मन और बुद्धि रखनेसे अवश्य मुक्ते पावेगा।

हे पार्थ ! चित्तको अभ्याससे स्थिर करके और कहीं न भागने देकर जो एकाग्र होता है वह दिव्य परमपुरुषको पाता है।

जो मनुष्य मृत्युकालमें अचल मनसे, भिक्तसे युक्त होकर और योगबलसे भृकुटीके बीचमें अच्छी तरह प्राणको स्थापित करके सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, सूक्ष्मतम, सबके पालनहार, अचित्य, सूर्यके समान तेजस्वी, अज्ञानरूपी अंधकारसे पर स्वरूपका ठीक स्मरण करता है वह दिव्य परमपुरुषको पाता है। ९-१०

जिसे वेद जाननेवाले अक्षर नामसे वर्णन करते हैं, जिसमें वीतराग मुनि प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्तिकी इच्छासे लोग ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, उस पदका संक्षिप्त वर्णन मैं तुभसे करूंगा। ११

इंद्रियोंके सब द्वारोंको रोककर, मनको हृदयमें ठहराकर, मस्तकमें प्राणको धारण करके समाधिस्थ होकर ॐ ऐसे एकाक्षरी ब्रह्मका उच्चारण और मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य देह त्यागता है वह परमगितको पाता है।

हे पार्थ ! चित्तको अन्यत्र कहीं रखे बिना जो नित्य और निरंतर मेरा ही स्मरण करता है वह नित्ययुक्त योगी मुक्ते सहजमें पाता है ।

मुभे पाकर परमगतिको पहुंचे हुए महात्मा दुःखके घर अशाश्वत पुनर्जन्मको नहीं पाते । १५

हे कौंतेय ! ब्रह्मलोकसे लेकर सभी लोक फिर-फिर आनेवाले हैं; परंतु मुभे पानेके बाद मनुष्यको फिर जन्म नहीं लेना होता।

हजार युगतकका ब्रह्मस्का एक दिन और हजार युगतककी ब्रह्माकी एक रात, जो जानते हैं वे रातदिनके जाननेवाले हैं।

टिप्पणी—तात्पर्य, हमारे चौबीस घंटेके रात-दिन कालचक्रके अंदर एक क्षणसे भी सूक्ष्म हैं। उनकी कोई गिनती नहीं हैं। इसलिए उतने समयमें मिलनेवाले भोग आकाश-पुष्पवत् हैं, यो समफकर हमें उनकी ओरसे उदासीन रहना चाहिए और उतना ही समय हमारे पास है उसे भगवद्भिक्तमें, सेवामें, व्यतीतकर सार्थक करना चाहिए और यदि तत्काल आत्मदर्शन न हो तो धीरज रखना चाहिए।

(ब्रह्माका) दिन आरंभ होनेपर सब अव्यक्तमेंसे

व्यक्त होते हैं और रात पड़नेपर उनका प्रलय होता है, अर्थात् अव्यक्तमें लय हो जाते हैं। १८

दिण्पंगी—यह जानकर भी मनुष्यको समभना चाहिए कि उसके हाथमें बहुत थोड़ी सत्ता है। उत्पत्ति और नाशका जोड़ा साथ-साथ चलता ही रहता है।

हे पार्थ ! यह प्राणियोंका समुदाय इस तरह पैदा हो-होकर, रात पड़नेपर बरबस लय होता है, और दिन उगनेपर उत्पन्न होता है।

इस अव्यक्तसे परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है। समस्त प्राणियोंका नाश होते हुए भी वह सनातन अव्यक्त भाव नष्ट नहीं होता। २०

जो अव्यक्त, अक्षर (अविनाशी) कहलाता है, उसीको परमगति कहते हैं। जिसे पानेके बाद लोगोंका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मेरा परमधाम है। २१

हे पार्थ ! इस उत्तम पुरुषके दर्शन अनन्य भिनतसे होते हैं । इसमें भूतमात्र स्थित हैं और यह सब उससे व्याप्त है । २२

जिस समय मरकर योगी मोक्ष पाते हैं और जिस समय मरकर उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है वह काल हे भरतर्षभ ! मैं तुक्तसे कहूंगा। २३

उत्तरायणके छः महीनोंमें, शुक्लपक्षमें, दिनको

जिस समय अग्निकी ज्वाला उठ रही हो उस समय जिसकी मृत्यु होती है वह ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्मको पाता है। २४

दक्षिणायनके छः महीनोंमें, कृष्णपक्षमें, रात्रिमें, जिस समय धुआं फैला हुआ हो उस समय मरनेवाले चंद्रलोकको पाकर पुनर्जन्म पाते हैं। २५

दिण्याो—अपरके दो श्लोक में पूरी तौरसे नहीं समभता। उनके शब्दार्थका गीताकी शिक्षाके साथ मेल नहीं बैठता। उस शिक्षाके अनुसार तो जो भिक्त-मान है, जो सेवामार्गको सेता है, जिसे ज्ञान हो चुका है, वह चाहे जभी मरे, उसे मोक्ष ही है। उससे इन श्लोकोंका शब्दार्थ विरोधी है। उसका भावार्थ यह अवश्य निकल सकता है कि जो यज्ञ करता है अर्थात् परोपकारमें ही जो जीवन बिताता है, जिसे ज्ञान हो चुका है, जो ब्रह्मविद् अर्थात् ज्ञानी है, मृत्युके समय भी यदि उसकी ऐसी स्थित हो तो वह मोक्ष पाता है। इससे विपरीत जो यज्ञ नहीं करता, जिसे ज्ञान नहीं है, जो भिक्त नहीं जानता वह चंद्रलोक अर्थात् क्षणिक लोकको पाकर फिर संसार-चक्रमें लौटता है। चंद्रके निजी ज्योति नहीं है।

जगतमें ज्ञान और अज्ञानके ये दो परंपरासे चलते

आये मार्ग माने गये हैं। एक अर्थात् ज्ञानमार्गसे मनुष्य मोक्ष पाता है और दूसरे अर्थात् अज्ञानमार्गसे उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है।

हे पार्थ ! इन दोनों मार्गोंका जाननेवाला कोई भी योगी मोहमें नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन ! तू सर्वदा योगयुक्त रहना। २७

िट्पणी—दोनों मार्गोंका जाननेवाला और सम-भाव रखनेवाला अंधकारका—अज्ञानका मार्ग नहीं पकड़ता, इसीका नाम है मोहमें न पड़ना।

यह वस्तु जान लेनेके बाद वेदमें, यज्ञमें, तपमें और दानमें जो पुण्यफल बतलाया है, उस सबको पार करके योगी उत्तम आदिस्थान पाता है।

िटपशी—अर्थात् जिसने ज्ञान, भिक्त और सेवा-कर्मसे समभाव प्राप्त किया है, उसे न केवल सब पुण्यों-का फल ही मिल जाता है, बल्कि उसे परम मोक्षपद मिलता है।

## ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'अक्षर-ब्रह्मयोग' नामक आठवां अध्याय ।

#### : 3:

# राजविद्याराजगुह्ययोग

इसमें भिक्तकी महिमा गाई है।

### श्रीभगवान बोले-

तू द्वेषरहित है, इससे तुभे मैं गुह्य-से-गुह्य अनुभव-युक्त ज्ञान दूंगा, जिसे जानकर तू अकल्याणसे बचेगा। १

विद्याओं में यह राजा है गूढ़ वस्तुओं में भी राजा है। यह विद्या पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभवमें आने योग्य, धार्मिक, आचारमें लानेमें सहज और अविनाशी है।

हे परंतप ! इस धर्ममें जिन्हें श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग मुक्ते न पाकर मृत्युमय संसार-मार्गमें बारंबार ठोकर खाते हैं।

मेरे अव्यक्त स्वरूपसे यह समूचा जगत भरा हुआ है। मुफ्तमें—मेरे आधारपर—सब प्राणी हैं, मैं उनके आधारपर नहीं हूं।

तथापि प्राणी मुक्तमें नहीं हैं ऐसा भी कहा जा सकता है। यह मेरा योगबल तू देख। मैं जीवोंका पालन करनेवाला हूं, फिर भी मैं उनमें नहीं हूं। परंतु मैं उनका उत्पत्तिकारण हूं। दिण्याी—मुभमें सब जीव हैं और नहीं हैं। उनमें मैं हूं और नहीं हूं। यह ईश्वरका योगबल, उसकी माया, उसका चमत्कार है। ईश्वरका वर्णन भगवानको भी मनुष्यकी भाषामें ही करना ठहरा, इसलिए अनेक प्रकारके भाषा-प्रयोग करके उसे संतोष देते हैं। ईश्वरमय सब है, इसलिए सब उसमें है। वह अलिप्त है, प्राकृत कर्ता नहीं है, इसलिए उसमें जीव नहीं हैं, यह कहा जा सकता है। परंतु जो उसके भक्त हैं उनमें वह अवश्य है। जो नास्तिक हैं उनमें उसकी दृष्टिसे तो वह नहीं है। और इसे उसके चमत्कारके सिवा और क्या कहा जाय?

जैसे सर्वत्र विचरती हुई महान् वायु नित्य आकाश-में विद्यमान है ही, वैसे सब प्राणी मुभमें हैं ऐसा जान। ६ हे कौंतेय! सारे प्राणी कल्पके अंतमें मेरी प्रकृतिमें लय पाते हैं और कल्पका आरंभ होनेपर मैं उन्हें फिर

अपनी मायाके आधारसे मैं इस प्रकृतिके प्रभावके अधीन रहनेवाले प्राणियोंके सारे समुदायको बारंबार उत्पन्न करता हूं।

रचता हं।

हे धनंजय ! ये कर्म मुभे बंधन नहीं करते, क्योंकि

मैं उनमें उदासीनके समान और आसक्तिरहित बर्तता हूं।

मेरे अधिकारके नीचे प्रकृति स्थावर और जंगम जगतको उत्पन्न करती है और इस हेतु, हे कौंतेय ! जगत घटमाल (रहँट)की भांति घूमा करता है। १०

प्राणीमात्रका महेश्वररूप जो मैं हूं उसके भावको न जानकर मूर्ख लोग मुक्क मनुष्य-तनधारीकी अवज्ञा करते हैं। ११

िटपणी—क्योंकि जो लोग ईश्वरकी सत्ता नहीं मानते, वे शरीरस्थित अंतर्यामीको नहीं पहचानते और उसके अस्तित्वको न मानते हुए जड़वादी बने रहते हैं।

व्यर्थ आशावाले, व्यर्थ काम करनेवाले और व्यर्थ ज्ञानवाले मूढ़ लीग मोहमें डाल रखनेवाली राक्षसी या आसुरी प्रकृतिका आश्रय लेते हैं। १२

इससे विपरीत, हे पार्थ ! महात्मालोग दैवी प्रकृतिका आश्रय लेकर प्राणीमात्रके आदिकारण ऐसे अविनाशी मुभको जानकर एकनिष्ठासे भजते हैं । १३

दृढ़ निश्चयवाले, प्रयत्न करनेवाले वे निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, मुभे भित्तसे नमस्कार करते हैं और नित्य ध्यान धरते हुए मेरी उपासना करते हैं। १४ और दूसरे लोग अद्वैतरूपसे या द्वैतरूपसे अथवा बहुरूपसे सब कहीं रहनेवाले मुभको ज्ञानद्वारा पूजते हैं।

यज्ञका संकल्प मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, यज्ञद्वारा पितरोंका आधार मैं हूं, यज्ञकी वनस्पित मैं हूं, मंत्र मैं हूं, आहुित मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन-द्रव्य मैं हूं। १६

इस जगतका पिता मैं, माता मैं, घारण करनेवाला मैं, पितामह मैं, जानने योग्य मैं, पिवत्र ॐकार मैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। १७

गित मैं, पोषक मैं, प्रभु मैं, साक्षी मैं, निवास मैं, आश्रय मैं, हितैषी मैं, उत्पित मैं, नाश मैं, स्थिति मैं, भंडार मैं और अव्यय बीज भी मैं हूं।

भूप मैं देता हूं, वर्षाको में ही रोक रखता और बरसने देता हूं। अमरता मैं हूं, मृत्यु मैं हूं और हे अर्जुन! सत् तथा असत् भी मैं ही हूं। १९

तीन वेदके कर्म करनेवाले सोमरस पीकर निष्पाप बने हुए यज्ञद्वारा मुभ्ने पूजकर स्वर्ग मांगते हैं। वे पवित्र देवलोक पाकर स्वर्ग में दिव्य भोग भोगते हैं।

टिप्पणी—सभी वैदिक कियाएं फल-प्राप्तिके लिए की जाती थीं और उनमेंसे कई कियाओंमें सोमपान होता था, उसका यहां उल्लेख है। वे कियाएँ क्या थीं, सोमरस क्या था, यह आज वास्तवमें कोई नहीं कह सकता।

इस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर वे पुण्यका क्षय हो जानेपर मृत्युलोकमें वापस आते हैं। इस प्रकार तीन वेदके कर्म करनेवाले फलकी इच्छा रखनेवाले जन्ममरणके चक्कर काटा करते हैं।

जो लोग अनन्यभावसे मेरा चिंतन करते हुए मुफ्ते भजते हैं, उन नित्य मुफ्तमें ही रत रहनेवालोंके योग-क्षेमका भार मैं उठाता हूं।

िटप्रणी—इस प्रकार योगीको पहचाननेके तीन सुंदर लक्षण है—समत्व, कर्ममें कौशल, अनन्यभिकत । ये तीनों एक-दूसरेमें ओतप्रोत होने चाहिए । भिक्तके बिना समत्व नहीं मिलती, समत्वके बिना भिक्त नहीं मिलती और कर्म-कौशलके बिना भिक्त तथा समत्वका आभासमात्र होनेका भय है । योग अर्थात् अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करना और क्षेम अर्थात् प्राप्त वस्तुको संभालकर रखना ।

और हे कौंतेय ! जो श्रद्धापूर्वक दूसरे देवताको भजते हैं, वे भी भले ही विधिरहित भजें, मुफे ही भजते हैं। २३ दिष्पणी—विधिरहित अर्थात् अज्ञानवश, मुभे एक निरंजन निराकारको न जानकर।

जो मैं ही सब यज्ञोंका भोगनेवाला स्वामी हूं, उसे वे सच्चे स्वरूपमें नहीं पहचानते, इसलिए वे गिरते हैं।

देवताओंका पूजन करनेवाले देवलोकोंको पाते हैं, पितरोंका पूजन करनेवाले पितृलोकको पाते हैं, भूत-प्रेतादिको पूजनेवाले उन लोकोंको पाते हैं और मुक्ते भजनेवाले मुक्ते पाते हैं।

पत्र, फूल, फल या जल जो मुक्ते भक्तिपूर्वक अर्पण करता है वह प्रयत्नशील मनुष्यद्वारा भक्तिपूर्वक अर्पित किया हुआ मैं सेवन करता हूं।

टिप्पणी—तात्पर्य यह कि ईश्वरप्रीत्यर्थ जो कुछ सेवाभावसे दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणीमें रहनेवाले अंतर्यामीरूपसे भगवान ही ग्रहण करते हैं।

इसिलए हे कौंतेय ! जो करे, जो खाय, जो हवनमें होमे, जो तू दानमें दे, जो तप करे, वह सब मुभे अर्पण करके करना।

इससे तू शुभाशुभ फल देनेवाले कर्मबंधनसे छूट जायगा और फलत्यागरूपी समत्वको पाकर, जन्ममरण-से मुक्त होकर मुभे पावेगा। २८ सब प्राणियोंमें मैं समभावसे रहता हूं। मुक्ते कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है। जो मुक्ते भिक्तपूर्वक भजते हैं वे मुक्तमें हैं और मैं भी उनमें हूं। २९

भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुक्ते भजे तो उसे साधु हुआ ही मानना चाहिए; क्योंकि अब उसका अच्छा संकल्प हैं। ३०

**टिष्पणी**—क्योंकि अनन्यभक्ति दुराचारको शांत कर देती है।

वह तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांति पाता है। हे कौंतेय ! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता।

फिर हे पार्थ ! जो पापयोनि हों वे भी और स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र जो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, वे परमगति पाते हैं।

तब फिर पुण्यवान ब्राह्मण और राजिष जो मेरे भक्त हैं, उनका तो कहना ही क्या है ? इसलिए इस अनित्य और सुखरहित लोकमें जन्मकर तू मुभ्रे भज।

मुक्तमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त यज्ञ कर, मुक्ते नमस्कार कर, इससे मुक्तमें परायण होकर आत्माको मेरे साथ जोड़कर तू मुक्ते ही पावेगा। ३४

## ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'राज-विद्याराजगुह्ययोग' नामक नवां अध्याय ।

#### : 90 ;

# विभूतियोग

सातवें, आठवें और नवें अध्यायमें भिक्त आदिका निरूपण करनेके बाद भगवान अपनी अनंत विभूतियोंका कुछ दिग्दर्शन भक्तके लिए कराते हैं।

#### श्रीभगवान बोले--

हे महाबाहो ! फिर मेरा परम वचन सुन । यह मैं तुभ प्रियजनको तेरे हितके लिए कहूंगा । १ देव और महर्षि मेरी उत्पत्तिको नहीं जानते, क्योंकि मैं ही देवोंका और महर्षियोंका सब प्रकारसे आदि कारण हूं।

मृत्युलोकमें रहता हुआ जो ज्ञानी लोकोंके महेश्वर मुभको अजन्मा और अनादि रूपमें जानता है वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय-निग्रह, शांति, सुख, दु:ख, जन्म, मृत्यु, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, इस प्रकार प्राणियोंके भिन्न-भिन्न भाव मुभसे उत्पन्न होते हैं।

सप्तर्षि, उनके पहले सनकादिक चार और (चौदह) मनु मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए और उनमेंसे ये लोक उत्पन्न हुए हैं।

इस मेरी विभूति और शक्तिको जो यथार्थ जानता है वह अविचल समताको पाता है, इसमें संशय नहीं है।

मैं सबकी उत्पत्तिका कारण हूं और सब मुभसे ही त्रवृत्त होते हैं, यह जानकर समभदार लोग भावपूर्वक मुभे भजते हैं।

मुभमें चित्त लगानेवाले, मुभेप्राणार्पण करनेवाले एक-दूसरेको बोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कीर्तन करते हुए, संतोष और आनंदमें रहते हैं।

इस प्रकार मुभमें तन्मय रहनेवालोंको और मुभे प्रेमसे भजनेवालोंको में ज्ञान देता हूं और उससे वे मुभे पाते हैं।

उनपर दया करके उनके हृदयमें स्थित मैं ज्ञानरूपी

प्रकाशमय दीपकसे उनके अज्ञानरूपी अंधकारका नाश करता हूं। ११

# अर्जुन बोले--

हे भगवान ! आप परमब्रह्म हैं, परमधाम हैं, परम-पिवत्र हैं। समस्त ऋषि, देविष नारद, असित, देवल और व्यास आपको अविनाशी, दिव्यपुरुष, आदिदेव अजन्मा, ईश्वररूप मानते हैं और आप स्वयं भी वैसा ही कहते हैं।

हे केशव ! आप जो कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान ! आपके स्वरूपको न देव जानते हैं न दानव। १४

हे पुरुषोत्तम ! हे जीवोंके पिता ! हे जीवेश्वर ! हे देवोंके देव ! हे जगतके स्वामी ! आप स्वयं ही अपनेद्वारा अपनेको जानते हैं । १५

जिन विभूतियोंके द्वारा इन लोकोंमें आप व्याप रहे हैं, अपनी वह दिव्य विभूतियां पूरी-पूरी मुक्तसे आपको कहनी चाहिए।

हे योगिन् ! आपका नित्य चिंतन करते-करते आपको मैं कैसे पहचान सकता हूं ? हे भगवान् ! किस-किस रूपमें आपका चिंतन करना चाहिए ? १७ हे जनार्दन! अपनी शक्ति और अपनी विभूतिका वर्णन मुभसे फिर विस्तारपूर्वक की जिए। आपकी अमृत-मय वाणी सुनते-सुनते तृष्ति होती ही नहीं। १८

#### श्रीभगवान बोले-

हे कुरुश्रेष्ठ ! अच्छा, मैं अपनी मुख्य-मुख्य दिव्य विभूतियां तुभे कहूंगा । उनके विस्तारका अंत तो है ही नहीं। १९

हे गुडाकेश ! मैं सब प्राणियोंके हृदयमें विद्यमान आत्मा हूं । मैं ही भूतमात्रका आदि, मध्य और अंत हूं । २०

आदित्योंमें विष्णु मैं हूं, ज्योतियोंमें जगमगाता सूर्य मैं हूं, वायुओंमें मरीचि मैं हूं, नक्षत्रोंमें चंद्र मैं हूं।

वेदोंमें सामवेद मैं हूं, देवोंमें इंद्र मैं हूं, इंद्रियोंमें मन मैं हूं और प्राणियोंका चेतन मैं हूं। २२

रुद्रोंमें शंकर मैं हूं, यक्ष और राक्षसोंमें कुबेर में हूं, वसुओंमें अग्नि मैं हूं, पर्वतोंमें मेरु मैं हूं। २३ हे पार्थ ! पुरोहितोंमें प्रधान बृहस्पति मुभ्ने समभा।

सेनापतियोंमें कार्तिक स्वामी मैं हूं और सरोवरोंमें सागर मैं हूं। महर्षियों में भृगु मैं हूं, वाणीमें एकाक्षरी ॐ मैं हूं, यज्ञोंमें जप-यज्ञ मैं हूं और स्थावरोंमें हिमालय मैं हूं। २५ सब वृक्षोंमें अश्वत्थ (पीपल) मैं हूं, देविषयोंमें नारद मैं हूं, गंधर्वोंमें चित्र रथ मैं हूं और सिद्धोंमें किपल-मृनि मैं हूं।

अश्वोंमें अमृतमेंसे उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्रवा मुफे जान। हाथियोंमें ऐरावत और मनुष्योंमें राजा मैं हूं। २७ हथियारोंमें वज्र मैं हूं, गायोंमें कामधेनु मैं हूं,

हाथयाराम वज्र म हू, गायाम कामधनु म हू, प्रजाकी उत्पत्तिका कारण कामदेव मैं हूं, सर्पोंमें वासुिक मैं हूं।

नागोंमें शेषनाग मैं हूं, जलचरोंमें वरुण मैं हूं, पितरों-में अर्यमा मैं हूं और दंड देनेवालोंमें यम मैं हूं। २९ दैत्योंमें प्रह्लाद मैं हूं, गिननेवालोंमें काल मैं हूं,

पशुओं में सिंह मैं हूं, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। ३०

पावन करनेवालोंमें पवन मैं हूं, शस्त्रधारियोंमें परशुराम मैं हूं, मछलियोंमें मगरमच्छ मैं हूं, नदियोंमें गंगा मैं हूं। ३१

हे अर्जुन ! सृष्टियोंका आदि, अंत और मध्य मैं हूं, विद्याओंमें अध्यात्मविद्या मैं हूं और विवाद करने-वालोंका वाद मैं हूं।

अक्षरोंमें अकार मैं हूं, समासोंमें द्वंद्व मैं हूं, अवि-

नाशी काल मैं हूं और सर्वव्यापी धारण करनेवाला भी मैं हूं। ३३

सबको हरनेवाली मृत्यु मैं हूं, भविष्यमें उत्पन्न होनेवालेका उत्पत्तिकारण मैं हूं और नारी जातिके नामोंमें कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा (बुद्धि), धृति (धैर्य) और क्षमा मैं हूं।

सामोंमें बृहत् (बड़ा) साम मैं हूं, छंदोंमें गायत्री छंद मैं हूं। महीनोंमें मार्गशीर्ष मैं हूं, ऋतुओंमें बसंत मैं हूं।

छल करनेवालेका द्यूत मैं हूं, प्रतापीका प्रभाव मैं हूं, जय मैं हूं, निश्चय मैं हूं, सात्त्विक भाववालेका सत्त्व मैं हूं।

दिण्यगो—छल करनेवालोंका द्यूत मैं हूं, इस वचन-से भड़कनेकी आवश्यकता नहीं है। यहां सारासारका निर्णय नहीं है, किंतु जो कुछ होता है वह बिना ईश्वर-की मर्जीके नहीं होता, यह बतलाना है और सब उसके अधीन हैं, यह जाननेवाला छली भी अपना अभिमान छोड़कर छल त्यागे।

वृष्णिकुलमें वासदेव में हूं, पांडवोंमें घनंजय (अर्जुन) में हूं, मुनियोंमें व्यास में हूं और कवियोंमें उशना में हूं। शासकका दंड मैं हूं, जय चाहनेवालोंकी नीति मैं हूं, गुह्य बातोंमें मौन मैं हूं और ज्ञानवानका ज्ञान मैं हूं। ३८

हे अर्जुन! समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका कारण मैं हूं। जो कुछ स्थावर या जंगम है, वह मेरे बिना नहीं है।

हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अंत ही नहीं है। विभूतियोंका विस्तार मैंने केवल दृष्टांतरूपसे ही बतलाया है। ४०

जो कुछ भी विभूतिमान, लक्ष्मीवान या प्रभावशाली है, उस-उसको मेरे तेजके अंशसे ही हुआ समभा । ४१

अथवा हे अर्जुन ! यह विस्तारपूर्वक जानकर तुभें क्या करना है । अपने एक अंशमात्रसे इस समूचे जगत-को धारण करके मैं विद्यमान हूं । ४२

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'विभूति-योग' नामक दसवां अध्याय ।

#### : 22 :

# विश्वरूपदर्शनयोग

इस अध्यायमें भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुनको बतलाते हैं। भक्तोंको यह अध्याय बहुत प्रिय है। इसमें दलीलें नहीं, बल्कि केवल काव्य है। इस अध्यायका पाठ करते-करते मनुष्य थकता ही नहीं।

# **अर्जुन बोले**—

आपने मुभपर कृपा करके यह आध्यात्मिक परम रहस्य कहा है। आपके मुभसे कहे हुए इन वचनोंसे मेरा यह मोह टल गया है।

प्राणियोंकी उत्पत्ति और नाशके संबंधमें आपसे मैंने विस्तारपूर्वक सुना। हे कमलपत्राक्ष, उसी प्रकार आपका अविनाशी माहात्म्य भी सुना। २

हे परमेश्वर ! आप जैसा अपनेको पहिचनवाते हैं वैसे ही हैं । हे पुरुषोत्तम ! आपके उस ईश्वरी रूपके दर्शन करनेकी मुभ्ने इच्छा होती है ।

हे प्रभो ! वह दर्शन करना मेरे लिए आप संभव मानते हैं तो हे योगेश्वर ! उस अव्यय रूपका दर्शन कराइये।

#### श्रीभगवान बोले--

हे पार्थ ! मेरे सैकड़ों और हजारों रूप देख । वे नाना प्रकारके, दिव्य, भिन्न-भिन्न रंग और आकृति-वाले हैं ।

हे भारत ! आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दो अश्विनी-कुमारों और मरुतोंको देख । पहले न देखे गये, ऐसे बहुतसे आश्चर्योंको तू देख । ६

हे गुडाकेश ! यहां मेरे शरीरमें एकरूपसे स्थित समूचा स्थावर और जंगम जगत तथा और जो कुछ तू देखना चाहता हो वह आज देख। ' ७

इन अपने चर्मचक्षुओंसे तू मुक्ते नहीं देख सकता। तुक्ते मैं दिव्य चक्षु देता हूं। तू मेरा ईश्वरीय योग देख।

# संजयने कहा-

हे राजन् ! योगेश्वर कृष्णने ऐसा कहकर पार्थको अपना परम ईश्वरी रूप दिखलाया। ९

वह अनेक मुख और आंखोंवाला, अनेक अद्भुत दर्शनवाला, अनेक दिव्य आभूषणवाला और अनेक उठाये हुए दिव्य शस्त्रोंवाला था।

उसने अनेक दिव्य मालाएँ और वस्त्र धारण कर

रखे थे, उसके दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए थे। ऐसा वह सर्वप्रकारसे आश्चर्यमय, अनंत, सर्वव्यापी देव था। ११

आकाशमें हजार सूर्योंका तेज एकसाथ प्रकाशित हो उठे तो वह तेज उस महात्माके तेज-जैसा कदाचित हो।

वहां इस देवाधिदेवके शरीरमें पांडवने अ**ने**क प्रकारसे विभक्त हुआ समूचा जगत एक रूपमें विद्यमान देखा । १३

फिर आश्चर्यचिकत और रोमांचित हुए धनंजय सिर भुका, हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले— १४

# अर्जुन बोले-

हे देव ! आपकी देहमें मैं देवताओंको, भिन्न-भिन्न प्रकारके सब प्राणियोंके समुदायोंको, कमलासनपर विराजमान ईश ब्रह्माको, सब ऋषियोंको और दिव्य सर्पोंको देखता हूं।

आपको मैं अनेक हाथ, उदर, मुख और नेत्रयुक्त अनंत रूपवाला देखता हूं। आपका अंत नहीं है, न मध्य है, न आपका आदि है। हे विश्वेश्वर! आपके विश्व-रूपका मैं दर्शन कर रहा हूँ। मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेजके पुंज, सर्वत्र जगमगाती ज्योतिवाले, साथ ही कठिनाईसे दिखाई देनेवाले, अपरिमित और प्रज्वलित अग्नि किंवा सूर्यंके समान सभी दिशाओंमें देदीप्यमान आपको में देख रहा हूं।

आपको मैं जाननेयोग्य परम अक्षररूप, इस जगत-का अंतिम आधार, सनातन धर्मका अविनाशी रक्षक और सनातन पुरुष मानता हूं।

जिसका आदि, मध्य यो अंत नहीं है, जिसकी शक्ति अनंत है, जिसके अनंत बाहु हैं, जिसके सूर्यचंद्ररूपी नेत्र हैं, जिसका मुख प्रज्विलत अग्निके समान है और जो अपने तेजसे इस जगतको तपा रहा है, ऐसे आपको मैं देख रहा हूं।

आकाश और पृथ्वीके बीचके इस अंतरमें और समस्त दिशाओं में आप ही अकेले व्याप्त हो रहे हैं। हे महात्मन् ! यह आपका अद्भुत उग्ररूप देखकर तीनों लोक थरथराते हैं।

और यह देवोंका संघ आपमें प्रवेश कर रहा है। भयभीत हुए कितने ही हाथ जोड़कर आपका स्तवन कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धोंका समुदाय '(जगतका) कल्याण हो' कहता हुआ अनेक प्रकारसे आपका यश गा रहा है।

रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी-कुमार, मरुत, गरम ही पीनेवाले पितर, गंधर्व, यक्ष असुर और सिद्धोंका संघ ये सभी विस्मित होकर आपको निरख रहे हैं।

हे महाबाहो ! बहुत मुख और आंखोंवाला, बहुत हाथ, जंघा और पैरोंवाला, बहुत पेटोंवाला और बहुत दाढ़ोंके कारण विकराल दीखनेवाला विशाल रूप देख-कर लोक व्यांकुल हो गए हैं। वैसे ही मैं भी व्याकुल हो उठा हुं।

आकाशका स्पर्श करते, जगमगाते अनेक रंगोंवाले, खुले मुखवाले और विशाल तेजस्वी नेत्रवाले, आपको देखकर हे विष्णु ! मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है और मैं धैर्य या शांति नहीं रख सकता।

प्रलयकालके अग्निके समान और विकराल दाढ़ों-वाला आपका मुख देखकर न मुक्ते दिशाएं जान पड़ती हैं, न शांति मिलती है। हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइए। २५

सब राजाओंके संघसहित, धृतराष्ट्रके ये पुत्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, यह सूतपुत्र कर्ण और हमारे मुख्य योद्धा, विकराल दाढ़ोंवाले आपके भयानक मुखमें वेग-पूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। कितनोंके ही सिर चूर होकर आपके दांतोंके बीच में लगे हुए दिखाई देते हैं। २६-२७

जिस प्रकार निदयोंकी बड़ी धाराएँ समुद्रकी और दौड़ती हैं उस प्रकार आपके धधकते हुए मुखमें ये लोकनायक प्रवेश कर रहे हैं।

जलते हुए दीपकमें जैसे पतंग बढ़ते हुए वेगसे पड़ते हैं, वैसे ही आपके मुखमें भी सब लोग बढ़ते हुए वेगसे प्रवेश कर रहे हैं।

सब लोकोंको सब ओरसे निगलकर आप अपने धधकते हुए मुखसे चाट रहे हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु! आपका उग्र प्रकाश समूचे जगतको तेजसे पूरित कर रहा है और तपा रहा है।

उग्ररूप आप कौन हैं सो मुभसे कहिए। हे देव-वर! आप प्रसन्न होइए। आप जो आदि कारण हैं उन्हें मैं जानना चाहता हूं। आपकी प्रवृत्ति मैं नहीं जानता।

## श्रीमगवान बोले--

लोकोंका नाश करनेवाला, बढ़ा हुआ मैं काल हूं। लोकोंका नाश करनेके लिए यहां आया हूं। प्रत्येक सेनामें जो ये सब योद्धा आये हुए हैं उनमेंसे कोई तेरे लड़नेसे इनकार करनेपर भी बचनेवाला नहीं है। ३२ इसलिए तूँ उठखड़ा हो, कीर्ति प्राप्तकर, शत्रुको जीतकर धनधान्यसे भरा हुआ राज्य भोग। इन्हें मैंने पहलेसे ही मार रखा है। हे सव्यसाची ! तू तो केवल निमित्तरूप बन।

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्यान्य योद्धाओं-को मैं मार ही चुका हूं। उन्हें तूमार। डर मत, लड़। शत्रुको तूरणमें जीतनेको है।

## संजयने कहा-

केशवके ये वचन सुनकर हाथ जोड़े, कांपते, बारं-बार नमस्कार करते हुए, डरते-डरते प्रणाम करके मुकुटधारी अर्जुन श्रीकृष्णसे गद्गद् कंठसे इस प्रकार बोले। ३५

# अर्जुन बोले—

हे ह्षीकेश ! आपका कीर्तन करके जगत को जो हर्ष होता है और आपके लिए जो अनुराग उत्पन्न होता है वह उचित ही है। भयभीत राक्षस इधर-उधर भाग रहे हैं और सिद्धोंका सारा समुदाय आपको नमस्कार कर रहा है।

हे महात्मन् ! वे आपको क्यों नमस्कार न करें ? आप ब्रह्मासे भी बड़े आदिकर्ता हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास ! आप अक्षर हैं, सत् हैं, असत् हैं और इससे जो परे है वह भी आप ही हैं। ३७

आप आदिदेव हैं। आप पुराण-पुरुष हैं। आप इस विश्वके परम आश्रयस्थान हैं। आप जाननेवाले हैं और जानने योग्य हैं। आप परमधाम हैं। हे अनंतरूप ! इस जगतमें आप व्याप्त हो रहे हैं,। ३८

वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापित, प्रिपतामह आप ही हैं। आपको हजारों बार नमस्कार पहुंचे और फिर-फिर आपको नमस्कार पहुंचे। ३९

हे सर्व ! आपको आगे, पीछे, सब ओरसे नमस्कार है । आपका वीर्य अनंत है, आपकी शक्ति अपार है, सब आप ही धारण करते हैं, इसलिए आप सर्व हैं।

मित्र जानकर और आपकी यह महिमा न जानकर हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखा ! इस प्रकार संबोधन कर मुझसे भूलमें या प्रेममें भी जो अविवेक हुआ हो और विनोदार्थ खेलते, सोते, बैठते या खाते अर्थात् सोह-बतमें आपका जो कुछ अपमान हुआ हो उसे क्षमा करनेके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ४१-४२

स्थावरजंगम जगतके आप पिता हैं। आप उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान कोई नहीं है तो

आपसे अधिक तो कहांसे हो सकता है ? तीनों लोकमें आपके सामर्थ्यका जोड़ नहीं है। ४३

इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आपसे, पूज्य ईश्वरसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना करता हूं। हे देव ! जिस तरह पिता पुत्रको, सखा सखाको सहन करता है वैसे आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे कल्याणके लिए मुभे सहन करने योग्य हैं।

पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर मेरे रोएं खड़े हो गये हैं और भयसे मेरा मन न्याकुल हो गया है। इसलिए हे देव ! अपना पहलेका रूप दिख-लाइए। हे देवेश! हे जगन्निवास! आप प्रसन्न होइए।

पूर्वकी भांति आपका—मुकुट, गदा, चक्रधारीका दर्शन करना चाहता हूं ! हे सहस्रबाहु ! हे विश्वमूर्ति ! अपना चतुर्भुजरूप धारण कीजिए। ४६

### श्रीभगवान बोले-

हे अर्जुन! तुभपर प्रसन्न होकर तुभे मैंने अपनी शक्तिसे अपना तेजोमय, विश्वव्यापी, अनंत, परम, आदिरूप दिखाया है। यह तेरे सिवा और किसीने पहले नहीं देखा है। हे कुरुप्रवीर ! वेदाभ्यास से, यज्ञसे, अन्यान्य शास्त्रोंके अध्ययनसे, दानसे, क्रियाओंसे, या उग्र तपोंसे तेरे सिवा दूसरा कोई यह मेरा रूप देखनेमें समर्थ नहीं है।

्यह मेरा विकराल रूप देखकर तू घबरा मत, मोहमें मत पड़। डर छोड़कर शांतचित्त हो और यह मेरा परिचित रूप फिर देख। ४९

## संजयने कहा-

यों वासुदेवने अर्जुनसे कहकर अपना रूप फिर दिखाया और फिर शांत मूर्ति धारण करके भयभीत अर्जुनको उस महात्माने आश्वासन दिया। ५०

# अर्जुन बोले--

हे जनार्दन ! यह आपका सौम्य मानवस्वरूप देख-कर अब मैं शांत हुआ हूं और ठिकाने आ गया हूं । ५१

### श्रीभगवान बोले-

जो मेरा रूप तूने देखा उसके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। देवता भी वह रूप देखनेको तरसते रहते हैं। ५२ जो मेरे दर्शन तूने किये हैं वह दर्शन न वेदसे, न तपसे, न दानसे अथवा न यज्ञसे हो सकते हैं। ५३ परंतु हे अर्जुन ! हे परंतप ! मेरे संबंधमें ऐसा ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुक्तमें वास्तविक प्रवेश केवल अनन्य भक्तिसे ही संभव है। ५४

हे पांडव ! जो सब कर्म मुफ्ते समर्पण करता है, मुफ्तमें परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आसिक्त-का त्याग करता है और प्राणीमात्रमें द्वेषरहित होकर रहता है, वह मुक्ते पाता है। ५५

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'विश्व-रूपदर्शनयोग' नामक ग्यारहवां अध्याय ।

#### : १२:

## भक्तियोग

पुरुषोत्तमके दर्शन अनन्यभक्तिसे ही होते हैं, भगवानके इस वचनके बाद तो भक्तिका स्वरूप ही सामने आना चाहिए। यह बारहवां अध्याय सबको कंठ कर लेना चाहिए। यह छोटे-से-छोटे अध्यायोंमें एक है। इसमें दिये हुए भक्तके लक्षण नित्य मनन करनेयोग्य हैं।

# अर्जुन बोले-

इस प्रकार जो भक्त आपका निरंतर ध्यान धरते हुए आपकी उपासना करते हैं और जो आपके अविनाशी अव्यक्त स्वरूपका ध्यान धरते हैं, उनमेंसे कौन योगी श्रेष्ठ माना जायगा ?

#### श्रीभगवान बोले-

नित्य ध्यान करते हुए, मुक्तमें मन लगाकर जो श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करता है उसे मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूं।

सब इंद्रियोंको वशमें रखकर, सर्वत्र समत्वका पालन करके जो दृढ़, अचल, धीर, अचित्य, सर्वव्यापी, अव्यक्त, अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूपकी उपासना करते हैं, वे सारे प्राणियोंके हितमें लगे हुए मुक्ते ही पाते हैं।

जिनका चित्त अव्यक्तमें लगा हुआ है उन्हें कष्ट अधिक है। अव्यक्त गतिको देहुधारी कष्टसे ही पा सकता है।

**टिप्पणी**—देहधारी मनुष्य अमूर्त स्वरूपकी केवल कल्पना ही कर सकता है, पर उसके पास अमूर्त स्वरूप-के लिए एक भी निश्चयात्मक शब्द नहीं है, इसलिए उसे निषेधात्मक 'नेति' शब्दसे संतोष करना ठहरा। इस दृष्टिसे मूर्तिपूजाका निषेध करनेवाले भी सूक्ष्म-रीतिसे विचारा जाय तो मूर्तिपूजक ही होते हैं। पुस्तककी पूजा करना, मंदिरमें जाकर पूजा करना, एक ही दिशामें मुख रखकर पूजा करना, ये सभी साकार पूजाके लक्षण हैं। तथापि साकारके उस पार निराकार अचित्य स्वरूप है, इतना तो सबके समभं लेनेमें ही निस्तार है। भिक्तकी पराकाष्ठा यह है कि भक्त भगवानमें विलीन हो जाय और अंतमें केवल एक अद्वितीय अरूपी भगवान ही रह जाय। पर इस स्थितिको साकारद्वारा सुलभतासे पहुंचा जा सकता है, इसलिए निराकारको सीधे पहुंचनेका मार्ग कष्टसाध्य बतलाया है।

परंतु हे पार्थ ! जो मुभमें परायण रहकर, सब कर्म मुभे समर्पण करके, एक निष्ठासे मेरा ध्यान धरते हुए मेरी उपासना करते हैं और मुभमें जिनका चित्त पिरोया हुआ है उन्हें मृत्युरूपी संसार-सागरसे मैं भटपट पार कर लेता हूं।

अपना मन मुक्तमें लगा, अपनी बुद्धि मुक्तमें रख, इससे इस (जन्म) के बाद निःसंशय मुक्ते ही पावेगा। ८ जो तू मुक्तमें अपना मन स्थिर करनेमें असमर्थ हो तो हे धनंजय ! अभ्यासयोगद्वारा मुभे पानेकी इच्छा रखना।

ऐसा अभ्यास रखनेमें भी तू असमर्थ हो तो कर्म-मात्र मुभे अर्पण कर और इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म करते-करते भी तू मोक्ष पावेगा।

और जो मेरे निमित्त कर्म करनेभरकी भी तेरी शक्ति न हो तो यत्नपूर्वक सब कर्मोंके फलका त्याग कर।

अभ्यासमार्गसे ज्ञानमार्ग श्रेयस्कर है। ज्ञानमार्गसे ध्यानमार्ग विशेष है और ध्यानमार्गसे कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि इस त्यागके अंतमें तुरंत शांति ही होती है।

िट्पा — अभ्यास अर्थात् चित्तवृत्तिनिरोधकी साधनाः ज्ञान अर्थात् श्रवण-मननादिः ध्यान अर्थात् उपासना । इनके फलस्वरूप यदि कर्मफलत्याग न दिखाई दे तो वह अभ्यास अभ्यास नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है और ध्यान ध्यान नहीं है ।

जो प्राणीमात्रके प्रति द्वेषरिहत, सबका मित्र, दयावान, ममतारिहत, अहंकाररिहत, सुख-दुः खमें समान, क्षमावान, सदा संतोषी, योगयुक्त, इंद्रियनिग्रही और दृढ़निश्चयी है और मुक्तमें जिसने अपनी बुद्धि और मन अर्पणकर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुभे प्रिय है। १३-१४

जिससे लोग उद्देग नहीं पाते, जो लोगोंसे उद्देग नहीं पाता; जो हर्ष, कोध, ईर्ष्या, भय, उद्देगसे मुक्त है, वह मुभे प्रिय है।

जो इच्छारहित है, पवित्र है, दक्ष (सावधान) है, तटस्थ है, चिंतारहित है, संकल्पमात्रका जिसने त्याग किया है वह मेरा भक्त है, वह मुभे प्रिय है। १६

जिसे हर्ष नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, जो चिंता नहीं करता, जो आशाएं नहीं बांधता, जो शुभाशुभका त्याग करनेवाला है, वह भिक्तपरायण मुभे प्रिय है। १७

शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दु:ख— इन सबमें जो समतावान है, जिसने आसिवत छोड़ दी है, जो निंदा और स्तुतिमें समान भावसे बर्तता है और मौन धारण करता है, चाहे जो मिले उससे जिसे संतोष है, जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है, जो स्थिर चित्तवाला है, ऐसा मुनि भक्त मुभे प्रिय है। १८-१९

यह पिवत्र अमृतरूप ज्ञान जो मुभमें परायण रहकर श्रद्धापूर्वक सेवन करते हैं वे मेरे अतिशय प्रिय भक्त हैं।

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'भक्ति-योग' नामक बारहवां अध्याय ।

#### : १३ :

# **चेत्रचेत्रज्ञविभागयोग**

इस अध्यायमें शरीर और शरीरीका भेद बतलाया है।

## श्रीभगवान बोले-

हे कौंतेय ! यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे जो जानता है उसे तत्त्वज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं । १ और हे भारत ! समस्त क्षेत्रों—शरीरों—में स्थित मुभको क्षेत्रज्ञ जान । मेरा मत है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदका ज्ञान ही ज्ञान है । २ यह क्षेत्र क्या है, कैसा है, कैसे विकारवाला है, कहांसे है और क्षेत्रज्ञ कौन है, उसकी शक्ति क्या है, यह मुभसे संक्षेपमें सुन । ३ विविध छंदोंमें, भिन्न-भिन्न प्रकारसे और उदा- हरण युक्तियोंद्वारा, निश्चययुक्त ब्रह्मसूचक वाक्योंमें ऋषियोंने इस विषयको बहुत गाया है। ४

महाभूत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, दस इंद्रियां, एक मन, पांच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतनशक्ति, धृति—यह अपने विकारोंसहित क्षेत्र संक्षेप-में कहा है। ५-६

टिप्पणी--महाभूत पांच हैं--पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अहंकार अर्थात् शरीरके प्रति विद्यमान अहंता, अहंपना । अव्यक्त अर्थात् अदृश्य रहनेवाली माया, प्रकृति । दस इंद्रियोंमें पांच ज्ञानें-द्रियां--नाक, कान, आंख, जीभ और चाम, तथा पांच कर्मेंद्रियां--हाथ, पैर, मुंह और दो गुर्ह्घोद्रियां। पांच गोचर अर्थात् पांच ज्ञानेंद्रियोंके पांच विषय--स्ंघना, सुनना, देखना, चखना और छूना। संघात अर्थात् शरीरके तत्त्वोंकी परस्पर सहयोग करनेकी शक्ति। धृति अर्थात् धैर्यरूपी सूक्ष्म गुण नहीं, किंतु इस शरीरके परमाणुओंका एक दूसरेसे सटे रहनेका गुण। यह गुण अहंभावके कारण ही संभव है और यह अहंता अव्यक्त प्रकृतिमें विद्यमान है । मोहरहित मनुष्य इस अहंताका ज्ञानपूर्वक त्याग करता है और इस कारण मृत्युके समय या दूसरे आघातोंसे वह दुःख नहीं पाता।

ज्ञानी-अज्ञानी सबको, अंतमें तो, इस विकारी क्षेत्रका त्याग किये ही निस्तार है।

अमानित्व, अदंभित्व, अहंसा, क्षमा, सरलता, आचार्यकी सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियोंके विषयोंमें वैराग्य, अहंकाररहितता, जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दुःख और दोषोंका निरंतर भान, पुत्र, स्त्री और गृह आदिमें मोह तथा ममताका अभाव, प्रिय और अप्रियमें नित्य समभाव, मुभमें अनन्य ध्यानपूर्वक एकनिष्ठ भिनत, एकांत स्थानका सेवन, जनसमूहमें सिम्मिलित होनेकी अरुचि, आध्यात्मिक ज्ञानकी नित्यताका भान और आत्मदर्शन—यह सब ज्ञान कहलाता है। इससे जो उलटा है वह अज्ञान है। ७-८-९-१०-११

जिसे जाननेवाले मोक्ष पाते हैं वह ज्ञेय क्या है, सो तुभसे कहूंगा। वह अनादि परब्रह्म है, वह न सत् कहा जा सकता है न असत् कहा जा सकता है।

िटपणी—परमेश्वरको सत् या असत् भी नहीं कहा जा सकता। किसी एक शब्दसे उसकी व्याख्या या परिचय नहीं हो सकता, ऐसा वह गुणातीत स्वरूप है।

जहां देखो वहीं उसके हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुंह और कान हैं। सर्वत्र व्याप्त होकर वह इस लोकमें विद्यमान है। सब इंद्रियोंके गुणोंका आभास उसमें मिलता है तो भी वह स्वरूप इंद्रियरहित और सबसे अलिप्त है, तथापि सबको धारण करनेवाला है। वह गुणरहित होनेपर भी गुणोंका भोक्ता है।

वह भूतोंके बाहर है और अंदर भी है। वह गति-मान है और स्थिर भी है। सूक्ष्म होनेके कारण वह अविज्ञेय है। वह दूर है और समीप भी है। १५

िटपणी—जो उसे पहचानता है वह उसके अंदर है। गति और स्थिरता, शांति और अशांति हम लोग अनुभव करते हैं और सब भाव उसीमेंसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह गतिमान और स्थिर है।

भूतोंमें वह अविभक्त है और विभक्त-सरीखा भी विद्यमान है। वह जाननेयोग्य (ब्रह्म) प्राणियोंका पालक, नाशक और कर्ता है।

ज्योतियोंकी भी वह ज्योति है, अंधकारसे वह पर कहा जाता है। ज्ञान वही है, जाननेयोग्य वही है और ज्ञानसे जो प्राप्त होता है वह भी वही है। वह सबके हृदयमें मौजूद है।

इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयके विषयमें मैंने संक्षेपमें बतलाया। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे भाव-को पाने योग्य बनता है। १८ प्रकृति और पुरुष दोनोंको अनादि जान । विकार और गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जान । १९ कार्य और कारणकाहेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सुख-दु:खके भोगमें हेतु कहा जाता है । २० प्रकृतिमें रहनेवाला पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुणोंको भोगता है और यह गुणसंग भली-बुरी योनिमें उसके जन्मका कारण बनता है । २१

दिष्पणी—प्रकृतिको हम लोग लौकिक भाषामें मायाके नामसे पुकारते हैं। पुरुष जीव है। माया अर्थात् मूलस्वभावके वशीभूत हो जीव सत्त्व, रजस् या तमस्से होनेवाले कार्योंका फल भोगता है और इससे कर्मानुसार पुनर्जन्म पाता है।

इस देहमें स्थित जो परमपुरुष है वह सर्वसाक्षी, अनुमतिदेनेवाला, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहलाता है।

जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष और गुणमयी प्रकृति-को जानता है, वह सर्व प्रकारसे कार्य करता हुआ भी फिर जन्म नहीं पाता। २३

िटप्याी—२, ९, १२ और अन्यान्य अध्यायोंकी सहायतासे हम जान सकते हैं कि यह श्लोक स्वेच्छाचार-का समर्थन करनेवाला नहीं है, बल्कि भक्तिकी महिमा बतलानेवाला है। कर्ममात्र जीवके लिए बंधनकर्ता हैं, किंतु यदि वह सब कर्म परमात्माको अपण कर दे तो वह बंधनमुक्त हो जाता है और इस प्रकार जिसमेंसे कर्तृत्वरूपी अहंभाव नष्ट हो गया है और जो अंतर्यामीको चौबीसों घंटे पहचान रहा है वह पापकर्म कर ही नहीं सकता। पापका मूल ही अभिमान है। जहां 'मैं' नहीं है वहां पाप नहीं है। यह श्लोक पापकर्म न करनेकी युक्ति बतलाता है।

कोई ध्यानमार्गसे आत्माद्वारा आत्माको अपनेमें देखता है; कितने ही ज्ञानमार्गसे और दूसरे कितने ही कर्ममार्गसे। २४

और कोई इन मार्गोंको न जाननेके कारण दूसरोंसे परमात्माके विषयमें सुनकर, सुने हुएपर श्रद्धा रखकर और उसमें परायण रहकर उपासना करते हैं और वे भी मृत्युको तर जाते हैं।

जो कुछ चर या अचर वस्तु उत्पन्न होती है वह हे भरतर्षभ ! क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके अर्थात् प्रकृति और पुरुषके संयोगसे उत्पन्न हुई जान। २६

समस्त नाशवान प्राणियोंमें अविनाशी परमेश्वरको समभावसे मौजूद जो जानता है वही उसका जानने-वाला है। २७ जो मनुष्य ईश्वरको सर्वत्र समभावसे अवस्थित देखता है वह अपने-आपका घात नहीं करता और इससे परमगतिको पाता है।

िट्चणी—समभावसे अवस्थित ईश्वरको देखने-वाला आप उसमें विलीन हो जाता है और अन्य कुछ नहीं देखता । इसलिए विकारवश न होकर मोक्ष पाता है, अपना शत्रु नहीं बनता ।

सर्वत्र प्रकृति ही कर्म करती है ऐसा जो समकता है और इसीलिए आत्माको अकर्तारूप जानता है वही जानता है। २९

टिप्पणी—कैसे, जैसे कि सोते हुए मनुष्यका आत्मा निद्राका कर्ता नहीं है, किंतु प्रकृति निद्राका कर्म करती है। निर्विकार मनुष्यके नेत्र कोई गंदगी नहीं देखते। प्रकृति व्यभिचारिणी नहीं है। अभिमानी पुरुष जब उसका स्वामी बनता है तब उस मिलापमेंसे विषय-विकार उत्पन्न होते हैं।

जब वह जीवोंका अस्तित्व पृथक् होनेपर भी एकमें ही स्थित देखता है और इसीलिए सारे विस्तारको उसीसे उत्पन्न हुआ समभता है तब वह ब्रह्मको पाता है।

टि-पशी--अनुभवसे सब कुछ ब्रह्ममें ही देखना

ब्रह्मको प्राप्त करना है। उस समय जीव शिवसे भिन्न नहीं रह जाता।

हे कौंतेय ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गुण होनेके कारण शरीरमें रहता हुआ भी न कुछ करता और न किसीसे लिप्त होता है। ३१

जिस प्रकार सूक्ष्म होनेके कारण सर्वव्यापी आकाश्च लिप्त नहीं होता, वैसे सब देहमें रहनेवाला आत्मा लिप्त नहीं होता।

जैसे एक ही सूर्य इस समूचे जगतको प्रकाश देता है, वैसे हे भारत ! क्षेत्री समूचे क्षेत्रको प्रकाशित करता है।

जो ज्ञानचक्षुद्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका भेद और प्रकृतिके बंधनसे प्राणियोंकी मुक्ति कैसे होती है यह जानता है वह ब्रह्मको पाता है,। ३४

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभागयोग' नामक तेरहवां अध्याय ।

#### : 88 :

# गुग्त्रयविभागयोग

गुणमयी प्रकृतिका थोड़ा परिचय करानेके बाद स्वभावतः तीनों गुणोंका वर्णन इस अध्यायमें आता है और यह करते हुए गुणातीतके लक्षण भगवान गिनाते हैं। दूसरे अध्यायमें जो लक्षण स्थितप्रज्ञके दिखाई देते हैं, बारहवेंमें जो भक्तके दिखाई देते हैं, वैसे इसमें गुणातीतके हैं।

### श्रीभगवान बोले-

ज्ञानोंमें जिस उत्तम ज्ञानका अनुभव करके सब मुनियोंने यह शरीर छोड़नेपर परम गति पाई है वह मैं तुभसे फिर कहूंगा।

इस ज्ञानका आश्रय लेकर जिन्होंने मेरे भावको प्राप्त किया है उन्हें उत्पत्तिकालमें जन्मना नहीं पड़ता और प्रलयकालमें व्यथा भोगनी नहीं पड़ती। २

हे भारत ! महद्ब्रह्म अर्थात् प्रकृति मेरी योनि है। उसमें मैं गर्भाधान करता हूं और उससे प्राणीमात्रकी उत्पत्ति होती है।

हे कौंतेय ! सब योनियोंमें जिन-जिन प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है उनकी उत्पत्तिका स्थान मेरी प्रकृति है और उसमें बीजारोपण करनेवाला पिता—पुरुष— में हूं।

हे महाबाहों ! सत्त्व, रजस् और तमस् प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुण हैं। वे अविनाशी देहधारी—— जीव——को देहके संबंधमें बांधते हैं।

इनमें सत्त्वगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाशक और आरोग्यकर है, औरहे अनघ ! वह देहीको सुखके और ज्ञानके संबंधमें बांधता है।

हे कौंतेय ! रजोगुण रागरूप होनेसे तृष्णा और आसक्तिका मूल है, वह देहधारीको कर्मपाशमें बांधता है।

हे भारत ! तमोगुण अज्ञानमूलक है । वह देह-धारीमात्रको मोहमें डालता है और वह देहीको असाव-धानी, आलस्य तथा निद्राके पाशमें बांधता है । ८

हे भारत ! सत्त्व आत्माको शांतिसुखका संग कराता है, रजस् कर्मका और तमस् ज्ञानको ढककर प्रमादका संग कराता है।

हे भारत ! जब रजस् और तमस् दबते हैं तब सत्त्व ऊपर आता है; सत्त्व और तमस् दबते हैं तब रजस् और सत्त्व तथा रजस् दबते हैं तब तमस् उभरता है। सब इंद्रियोंद्वारा इस देहमें जब प्रकाश और ज्ञानका उद्भव होता है तब सत्त्वगुणकी वृद्धि हुई है ऐसा जानना चाहिए। ११

हे भरतर्षभ ! जब रजोगुणकी वृद्धि होती है तब लोभ प्रवृत्ति, कर्मोंका आरंभ, अशांति और इच्छाका उदय होता है।

हे कुरुनंदन ! जब तमोगुणकी वृद्धि होती है तब अज्ञान, मंदता, असावधानी और मोह उत्पन्न होता है।

सत्त्वगुणकी वृद्धि हुई होनेपर देहधारी मरता है तो वह उत्तम ज्ञानियोंके निर्मेल लोकको पाता है। १४

रजोगुणमें मृत्यु होनेपर देहधारी कर्मसंगीके लोकमें जन्मता है और तमोगुणमें मृत्यु पानेवाला मूढ्योनिमें जन्मता है।

दिप्पणी—कर्मसंगीसे तात्पर्य है मनुष्यलोक और मूढ़योनिसे तात्पर्य है पशु इत्यादि लोके।

सत्कर्मका फल सात्त्विक और निर्मल होता है। राजसी कर्मका फल दुःख होता है और तामसी कर्मका फल अज्ञान होता है।

दिप्पगी-जिसे हम लोग सुख-दुःख मानते हैं यहां उस सुख-दुःखका उल्लेख नहीं समभना चाहिए।सुखसे मतलब है आत्मानंद, आत्मप्रकाश। इससे जो उलटा है वह दुःख है। १७वें श्लोकमें यह स्पष्ट हो जाता है।

सत्त्वगुणमेंसे ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुणमेंसे लोभ और तमोगुणमेंसे असावधानी, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है।

सात्त्विक मनुष्य ऊंचे चढ़ते हैं, राजसी मध्यमें रहते हैं और अंतिम गुणवाले तामसी अधोगति पाते हैं। १८

ज्ञानी जब ऐसा देखता है कि गुणोंके सिवा और कोई कर्ता नहीं है और जो गुणोंसे पर है उसे जानता है तब वह मेरे भावको पाता है। १९

दिण्पणी—गुणोंको कर्ता माननेवालेको अहंभाव होता ही नहीं। इससे उसके सब काम स्वाभाविक और शरीरयात्राभरके लिए होते हैं। और शरीरयात्रा परमार्थके लिए ही होती है, इसलिए उसके सारे कामोंमें निरंतर त्याग और वैराग्य होना चाहिए। ऐसा ज्ञानी स्वभावतः गुणोंसे परे निर्गुण ईश्वरकी भावना करता और उसे भजता है।

देहके संगसे उत्पन्न होनेवाले इन तीन गुणोंको पार करके देहधारी जन्म, मृत्यु और जराके दुःखसे छूट जाता है और मोक्ष पाता है ।

# त्रजुन बोले-

हे प्रभो ! इन गुणोंको तर जानेवाला किन लक्षणों-से पहचाना जाता है ? उसके आचार क्या होते हैं ? और वह तीनों गुणोंको किस प्रकार पार करता है ?२१

## श्रीभगबान बोलें —

हे पांडव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह प्राप्त होनेपर जो दुःख नहीं मानता और इनके प्राप्त न होनेपर इनकी इच्छा नहीं करता, उदासीनकी भांति जो स्थिर है, जिसे गुण विचिलित नहीं करते, गुण ही अपना काम कर रहे हैं यह मानकर जो स्थिर रहता है और विचिलित नहीं होता, जो सुखदुःखमें सम रहता है, स्वस्थ रहता है, मिट्टीके ढेले, पत्थर और सोनेको समान समभता है, प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु प्राप्त होनेपर एक समान रहता है, ऐसा बुद्धिमान जिसे अपनी निंदा या स्तुति समान है, जिसे मान और अपमान समान है, जो मित्रपक्ष और शत्रुपक्षमें समानभाव रखता है और जिसने समस्त आरंभोंका त्याग कर दिया है, वह गुणातीत कहलाता है।

विचारने योग्य हैं। प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह पिछले श्लोक-

में कहे अनुसार क्रमसे सत्त्व, रजस् और तमस्के परिणाम अथवा चिह्न हैं। कहनेका तात्पर्यं यह हं कि जो गुणों-को पार कर गया है उसपर उस परिणामका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर प्रकाशकी इच्छा नहीं करता, न प्रवृत्ति या जड़ताका द्वेष करता है। उसे बिना चाहे शांति है, उसे कोई गति देता है तो वह उसका द्वेष नहीं करता । गति देनेके बाद उसे ठहरा करके रख देता है तो इससे, प्रवृत्ति--गित बंद हो गई, मोह--जड़ता प्राप्त हुई, ऐसा सोचकर वह दुःखी नहीं होता, वरन् तीनों स्थितियोंमें वह एक समान बर्तता है। पत्थर और गुणातीतमें अंतर यह है कि गुणातीत चेतनमय है और उसने ज्ञानपूर्वक गुणोंके परिणामों-का--स्पर्शका त्याग किया है और जड़--पत्थर-सा बन गया है। पत्थर गुणोंका अर्थात् प्रकृतिके कार्योंका साक्षी है, पर कर्ता नहीं है, वैसे ज्ञानी उसका साक्षी रहता है, कर्ता नहीं रह जाता । ऐसे ज्ञानीके संबंधमें यह कल्पना की जा सकती है कि वह २३वें क्लोकके कथनानुसार 'गुण अपना काम किया करते हैं' यह मानता हुआ विचलित नहीं होता और अचल रहता है, उदासीन-सा रहता है--अडिग रहता है। यह स्थिति गुणोंमें तन्मय हुए हुम लोग धैर्यपूर्वक केवल

कल्पना करके समक्ष सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। परंतु उस कल्पनाको दृष्टिमें रखकर हम 'मैं' पनेको दिन-दिन घटाते जायं तो अंतमें गुणातीतकी अवस्थाके समीप पहुंचकर उसकी भांकी कर सकते हैं। गुणातीत अपनी स्थितिका अनुभव कर्ता है, वर्णन नहीं कर सकता। जो वर्णन कर सकता है वह गुणातीत नहीं है, क्योंकि उसमें अहंभाव मौजूद है। जिसे सब लोग सहजमें अनुभव कर सकते हैं वह शांति, प्रकाश, 'घांघल'—प्रवृत्ति और जड़ता—मोह है। गीतामें स्थान-स्थानपर इसे स्पष्ट किया है कि सात्त्विकता गुणातीतके समीप-से-समीपकी स्थिति है। इसलिए मनुष्यमात्रका प्रयत्न सत्त्वगुणके विकास करनेका है। यह विश्वास रखे कि उसे गुणातीतता अवश्य प्राप्त होगी।

जो एकनिष्ठ भिक्तयोगद्वारा मुभे सेता है वह इन गुणोंको पार करके ब्रह्मरूप बननेयोग्य होता है। २६

और ब्रह्मकी स्थिति में ही हूं, शाश्वत मोक्षकी स्थिति में हूं। वैसे ही सनातन धर्मकी और उत्तम सुखकी स्थिति भी मैं ही हूं।

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-

विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'गुण-त्रयविभागयोग' नामक चौदहवां अध्याय।

#### : १५ :

# पुरुषोत्तमयोग

भगवानने इस अध्यायमें क्षर और अक्षरसे परे अपना उत्तम स्वरूप समभाया है।

## श्रीभगवान बोले-

जिसका मूल ऊंचे है, जिसकी शाखा नीचे है और वेद जिसके पत्ते हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्षका बुद्धिमान लोगोंने वर्णन किया है, इसे जो जानते हैं वे वेदके जाननेवाले ज्ञानी हैं।

टिप्पणी—'श्वः'का अर्थ है आनेवाला कल । इस-लिए अश्वत्थका मतलब है आगामी कलतक न टिकने-वाला क्षणिक संसार । संसारका प्रतिक्षण रूपांतर हुआ करता है इससे वह अश्वत्थ है; परंतु ऐसी स्थितिमें वह सदा रहनेवाला होनेके कारण तथा उसका मूल ऊर्ध्व अर्थात् ईश्वर है, इस कारण वह अविनाशी है । उसमें यदि वेद अर्थात् धर्मके शुद्ध ज्ञानरूपी पत्ते न हों तो वह शोभा नहीं दे सकता । इस प्रकार संसार-का यथार्थ ज्ञान जिसे है और जो धर्मको जाननेवाला है वह ज्ञानी है।

गुणोंके स्पर्शद्वारा बढ़ी हुई और विषयरूपी कोपलों-वाली उस अश्वत्थकी डालियां नीचे-ऊपर फैली हुई हैं; कर्मोंका बंधन करनेवाली उसकी जड़ें मनुष्यलोकमें नीचे फैली हुई हैं।

दिप्पणी—यह संसारवृक्षका अज्ञानीकी दृष्टिवाला वर्णन है। उसके ऊंचे ईश्वरमें रहनेवाले मूलको वह नहीं देखता, बल्कि विषयोंकी रमणीयतापर मुग्ध रह-कर, तीनों गुणोंद्वारा इस वृक्षका पोषण करता है और मनुष्यलोकमें कर्मपाशमें बंधा हुआ रहता है।

उसका यथार्थ स्वरूप देखनेमें नहीं आता । उसका अंत नहीं है, आदि नहीं है, नींव नहीं है । खूब गहराई-तक गई हुई जड़ोंवाले इस अश्वत्थवृक्षको असंगरूपी बलवान शस्त्रसे काटकर मनुष्य यह प्रार्थना करे — 'जिसने सनातन प्रवृत्ति—माया—को फैलाया है उस आदि पुरुषकी मैं शरण जाता हूं।' और उस पदको खोजे जिसे पानेवालेको पुनः जन्ममरणके फेरमें पड़ना नहीं पड़ता।

टिप्पणी--असंगसे मतलब है असहयोग, वैराग्य।

जबतक मनुष्य विषयोंसे असहयोग न करे, उनके प्रलो-भनोंसे दूर न रहे तबतक वह उनमें फंसता ही रहेगा। इस क्लोकका आशय यह है कि विषयोंके साथ खेल खेलना और उनसे अछूते रहना यह अनहोनी बात है।

जिसने मान-मोहका त्याग किया है, जिसने आसिक्तसे होनेवाले दोषोंको दूर किया है, जो आत्मामें नित्य निमग्न है, जिसके विषय शांत हो गये हैं, जो सुखदु:खरूपी द्वंद्वोंसे मुक्त है वह ज्ञानी अविनाशी पदको पाता है।

वहां सूर्यको, चंद्रको या अग्निको प्रकाश नहीं देना पड़ता। जहां जानेवालेको फिर जन्मना नहीं पड़ता, वह मेरा परमधाम है।

मेरा ही सनातन अंश जीवलोकमें जीव होकर प्रकृतिमें रहनेवाली पांच इंद्रियोंको और मनको आक-षित करता है।

(जीव बना हुआ यह मेरा अंशरूपी) ईश्वर जब शरीर धारण करता है या छोड़ता है तब यह उसी तरह (मनके साथ इंद्रियोंको) साथ ले जाता है जैसे वायु आसपासके मंडलमेंसे गंध ले जाता है।

और वह कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मनका आश्रय लेकर विषयोंका सेवन करता है। ९ दिण्यणी—यहां 'विषय' शब्दका अर्थ बीभत्स विलास नहीं है, बल्कि प्रत्येक इंद्रियकी स्वाभाविक किया है, जैसे आंखका विषय है देखना, कानका सुनना, जीभका चखना। ये कियाएं जब विकारवाली, अहं-भाव वाली होती हैं तब दूषित—बीभत्स ठहरती हैं। जब निर्विकार होती हैं तब वे निर्दोष हैं। बच्चा आंखसे देखता या हाथसे छूता हुआ विकार नहीं पाता, इसलिए नीचेके श्लोकमें कहते हैं—

(शरीरका) त्याग करनेवाले या उसमें रहनेवाले अथवा गुणोंका आश्रय लेकर भोग भोगनेवालेको (इस अंशरूपी ईश्वरको), मूर्ख नहीं देखते, किंतु दिव्यचक्षु ज्ञानी देखते हैं।

यत्न करते हुए योगीजन अपनेमें स्थित (इस ईश्वर)को देखते हैं। जिन्होंने आत्म-शुद्धि नहीं की है, ऐसे मूढ़जन यत्न करते हुए भी इसे नहीं पह-चानते।

दिष्यगी—इसमें और नवें अध्यायमें दुराचारीको भगवानने जो वचन दिया है उसमें विरोध नहीं है। अकृतात्मासे तात्पर्य है भिक्तहीन। स्वेच्छाचारी, दुरा-चारी जो नम्प्रतापूर्वक श्रद्धासे ईश्वरको भजता है वह आत्मशुद्ध हो जाता है और ईश्वरको पहचानता है। जो यम-नियमादिकी परवाह न कर केवल बुद्धिप्रयोगसे ईश्वरको पहचानना चाहते हैं, वे अचेता—चित्तसे रहित, रामसे रहित, रामको नहीं पहचान सकते।

सूर्यमें विद्यमान जो तेज समूचे जगतको प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमें तथा अग्निमें विद्यमान है, वह मेरा है, ऐसा जान।

पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे मैं प्राणियोंको धारण करता हूं और रसोंको उत्पन्न करनेवाला चंद्र बनकर समस्त वनस्पतियोंका पोषण करता हूं। १३

प्राणियोंके शरीरका आश्रय लेकर जठराग्नि होकर प्राण और अपान वायुद्वारा में चार प्रकारका अन्न पचाता हूं। १४

सबके हृदयोंमें अधिष्ठित मेरेद्वारा स्मृति, ज्ञान और उनका अभाव होता है। समस्त वेदोंद्वारा जानने योग्य मैं ही हूं, वेदोंका जाननेवाला मैं हूं, वेदांतका प्रकट करनेवाला भी मैं ही हूं।

ैइस लोकमें क्षर अर्थात् नाशवान और अक्षर अर्थात् अविनाशी दो पुरुष हैं। भूतमात्र क्षर हैं और उनमें जो स्थिर रहनेवाला अंतर्यामी है वह अक्षर कहलाता है।

इसके सिवा उत्तम पुरुष और है। वह परमात्मा

कहलाता है। यह अव्यय ईश्वर तीनों लोकमें प्रवेश करके उनका पोषण करता है।

क्योंकि मैं क्षरसे पर और अक्षरसे भी उत्तम हूं, इसलिए वेदों और लोकोंमें पुरुषोत्तम नामसे प्रख्यात हूं।

हे भारत ! मोहरहित होकर मुफ्त पुरुषोत्तमको इस प्रकार जो जानता है वह सब जानता है और मुफ्ते पूर्णभावसे भजता है।

हे अनघ ! यह गुह्य-से-गुह्य शास्त्र मैंने तुभसे
 कहा । हे भारत ! इसे जानकर मनुष्यको चाहिए कि
 वह बुद्धिमान बने और अपना जीवन सफल करे । २०

### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'पुरुषो-त्तमयोग' नामक पंद्रहवां अध्याय ।

#### : १६ :

# दैवासुरसंपद्विभागयोग

इस अध्यायमें दैवी और आसुरी संपद्का वर्णन है।

#### श्रीभगवान बोले-

हे भारत ! अभय, अंतः करणकी शुद्धि, ज्ञान और योगमें निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुन, भूतदया, अलोलुपता, मृदुता, मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, निरिभमान—इतने गुण उसमें होते हैं जो दैवी संपत्को लेकर जन्मा है। १-२-३

दिष्पणी—दम अर्थात् इंद्रियनिग्रह, अपैशुन अर्थात् किसीकी चुगली न खाना, अलोलुपता अर्थात् लालसा न रखना—लंपट न होना, तेज अर्थात् प्रत्येक प्रकार-की हीन वृत्तिका विरोध करनेका जोश, अद्रोह अर्थात् किसीका बुरा न चाहना या करना।

दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, हे पार्थ ! इतने आसुरी संपत् लेकर जन्मनेवालोंमें होते हैं।

दिप्पणी—जो अपनेमें नहीं है वह दिखाना दंभ है, ढोंग है, पाखंड है। दर्प यानी बड़ाई, पारुष्यका अर्थ है कठोरता।

दैवी संपत् मोक्ष देनेवाली और आसुरी (संपत्) बंधनमें डालनेवाली मानी गई है। हे पांडव ! तू विषाद मत कर। तू दैवी संपत् लेकर जन्मा है। ५ इस लोकमें दो प्रकारकी सृष्टि है—दैवी और आसुरी। हे पार्थ ! दैवीका विस्तारसे वर्णन किया गया। आसुरीका (अब) सुन। ६

आसुर लोग यह नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। वैसे ही उन्हें शौचका, आचारका और सत्यका भान नहीं है।

वे कहते हैं, जगत असत्य निराधार और ईश्वर-रहित है। केवल नर-मादाके संबंधसे हुआ है। उसमें विषय-भोगके सिवा और क्या हेतु हो सकता है ? ८

भयंकर काम करनेवाले, मंदमित, दुष्टगण इस अभिप्रायको पकड़े हुए जगतके शत्रु, उसके नाशके लिए उत्पन्न होते हैं।

तृप्त न होनेवाली कामनाओंसे भरपूर, दंभी, मानी, मदांध, अशुभ निश्चयवाले मोहसे दुष्ट इच्छाएं ग्रहण करके प्रवृत्त होते हैं।

प्रलयपर्यंत अंत ही न होनेवाली ऐसी अपरिमित चिंताका आश्रय लेकर, कामोंके परमभोगी, 'भोग ही सर्वस्व है', ऐसा निश्चय करनेवाले, सैंकड़ों आशाओंके जालमें फंसे हुए, कामी, कोधी, विषयभोगके लिए अन्यायपूर्वक धन-संचयकी चाह रखते हैं। ११-१२ आज मैंने यह पाया, यह मनोरथ (अब) पूरा करूंगा; इतना धन मेरे पास है, फिर कल इतना और मेरा हो जायगा; इस शत्रुको तो मारा, दूसरेको भी मारूंगा; मैं सर्वसंपन्न हूं, भोगी हूं, सिद्ध हूं, बलवान हूं, सुखी हूं; मैं श्रीमान् हूं, कुलीन हूं, मेरे समान दूसरा कौन है ? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा,— अज्ञानसे मूढ़ हुए लोग ऐसा मानते हैं और अनेक श्रांतियोंमें पड़े, मोहजालमें फंसे, विषयभोगमें मस्त हुए अशुभ नरकमें गिरते हैं। १३-१४-१५-१६ अपनेको बड़ा माननेवाले, अकड़बाज, धन तथा

अपनका बड़ा माननवाल, अकड़बाज, धन तथा मान के मदमें मस्त हुए (ये लोग) दंभ से और विधि-रहित नाममात्रके ही यज्ञ करते हैं। १७

अहंकार, बल, घमंड, काम और कोधका आश्रय लेनेवाले, निंदा करनेवाले और उनमें तथा दूसरोंमें रहनेवाला जो मैं, उसका वे द्वेष करनेवाले हैं। १८

इन नीच, द्वेषी, कूर अमंगल नराधमोंको मैं इस संसारकी अत्यंत आसुरी योनिमें ही बारंबार डालता हूं।

हे कौंतेय ! जन्म-जन्म आसुरी योनिको पाकर और मुभे न पानेसे ये मूढ़ लोग इससे भी अधिक अधम गति पाते हैं। २०

आत्माका नाश करनेवाले नरकके ये त्रिविध द्वार

हैं—काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनका मनुष्यको त्याग करना चाहिए। २१

हे कौंतेय ! इस त्रिविध नरकद्वारसे दूर रहनेवाला मनुष्य आत्माके कल्याणका आचरण करता है और इससे परम गतिको पाता है। २२

जो मनुष्य शास्त्रविधिको छोड़कर स्वेच्छासे भोगों-में लीन होता है वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है, न परमगति पाता है।

दिष्पणी—शास्त्रविधिका अर्थ धर्मके नामसे माने जानेवाले ग्रंथोंमें बतलाई हुई अनेक क्रियाएं नहीं, बल्कि अनुभव-ज्ञानवाले सत्पुरुषोंका अनुभव किया हुआ संयम मार्ग है।

इसिलए कार्य और अकार्यका निर्णय करनेमें तुभे शास्त्रको प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्रविधि क्या है, यह जानकर यहां तुभे कर्म करना उचित है।

िट्याी—जो ऊपर बतलाया जा चुका है, शास्त्र-का वही अर्थ यहां भी है। सबको निज-निजके नियम बनाकर स्वेच्छाचारी न बनना चाहिए, बल्कि धर्मके अनुभवीके वाक्यको प्रमाण मानना चाहिए, यह इस इलोकका आशय है।

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'दैवासुर-संपदविभागयोग' नामक सोलहवां अध्याय।

#### : 20:

# श्रद्धात्रयविभागयोग

शास्त्र अर्थात् शिष्टाचारको प्रमाण मानना चाहिए, यह सुनकर अर्जुनको शंका हुई कि जो शिष्टाचारको न मान सके; पर श्रद्धापूर्वक आचरण करे उसकी कैसी गित होती है। इस अध्यायमें इसका उत्तर देनेका प्रयत्न है; परंतु शिष्टा-चाररूपी दीपस्तंभ छोड़ देनेके बादकी श्रद्धामें भयोंकी संभावना बतलाकर भगवानने संतोष माना है। इसलिए श्रद्धा और उसके आधारपर होनेवाले यज्ञ, तप, दान आदिके गुणानुसार तीन भाग करके दिखाये हैं और 'ॐ तत्सत्' की महिमा गाई है।

# अर्जुन बोले-

हे कृष्ण ! शास्त्रविधि अर्थात् शिष्टाचारकी परवा न कर जो केवल श्रद्धासे ही पूजादि करते हैं उनकी गति कैसी होती है ?—सात्त्विक, राजसी वा तामसी ? १

### श्रीभगवान बोले-

मनुष्यमें स्वभावसे ही तीन प्रकारकी श्रद्धा अर्थात् सात्त्विक, राजसी और तामसी होती है, वह तू सुन । २

हे भारत ! सबकी श्रद्धा अपने स्वभावका अनु-सरण करती है । मनुष्यमें कुछ-न-कुछ श्रद्धा तो होती ही है । जैसी जिसकी श्रद्धा, वैसा वह होता है । ३

सात्त्विक लोग देवताओंको भजते हैं, राजसलोग यक्षों और राक्षसोंको भजते हैं और दूसरे तामस लोग भूतप्रेतादिको भजते हैं।

दंभ और अहंकारवाले, काम और रागके बलसे प्रेरित जो लोग शास्त्रीय विधिसे रहित घोर तप करते हैं, वे मूढ़ लोग शरीरमें स्थित पंच महाभूतोंको और अंतःकरणमें विद्यमान मुक्तको भी कष्ट देते हैं। ऐसोंको आसुरी-निश्चयवाला जान।

आहार भी तीन प्रकारसे प्रिय होता है। उसी प्रकार, यज्ञ, तप और दान (भी तीन प्रकारसे प्रिय होता) है। उसका यह भेद तू सुन। ७

आयुष्य, सात्त्विकता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ानेवाले, रसदार, चिकने, पौष्टिक और मनको रुचिकर आहार सात्त्विक लोगोंको प्रिय होते हैं। ८

| क्षितीखे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, चरपरे, रूखे,                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दाहकारक आहार राजस लोगोंको प्रिय होते हैं                                                                                                                                                                                                  |
| और वे दुःखं, शोक तथा रोग उत्पन्न करनेवाले                                                                                                                                                                                                 |
| होते हैं।                                                                                                                                                                                                                                 |
| पहरभरसे पड़ा हुआ, नीरस, दुर्गंधित, बासी,                                                                                                                                                                                                  |
| जूठा, अपवित्र भोजन तामस लोगोंको प्रिय होता                                                                                                                                                                                                |
| है। १३ वर्षा के प्राप्त कर कर के प्राप्त कर के प्राप्त कर |
| जिसमें फलकी इच्छा नहीं है, जो विधिपूर्वक कर्त्तव्य                                                                                                                                                                                        |
| समभकर, मनको उसमें पिरोकर होता है वह यज्ञ                                                                                                                                                                                                  |
| सात्त्विक है। ११                                                                                                                                                                                                                          |
| हे भरतश्रेष्ठ ! जो फलके उद्देश्यसे और दंभसे                                                                                                                                                                                               |
| होता है उस यज्ञको राजसी जान। १२                                                                                                                                                                                                           |
| जिसमें विधि नहीं है, अन्नकी उत्पत्ति नहीं है, मंत्र                                                                                                                                                                                       |
| नहीं है, त्याग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उस यज्ञको बुद्धि-                                                                                                                                                                                |
| मान लोग तामस यज्ञ कहते हैं।                                                                                                                                                                                                               |
| देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीकी पूजा, पवित्रता,                                                                                                                                                                                           |
| सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसायह शारीरिक तप कह-                                                                                                                                                                                                |
| लाता है।                                                                                                                                                                                                                                  |
| दुःख न देनेवाला, सत्य, प्रिय, हितकर वचन तथा                                                                                                                                                                                               |
| धर्मग्रेथोंका अभ्यास यह वाचिक तप                                                                                                                                                                                                          |
| कहलाता है ।                                                                                                                                                                                                                               |

मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम, भावनाशुद्धि यह मानसिक तप कहलाता है । १६ समभावयुक्त पुरुष जब फलेच्छाका त्याग करके परम श्रद्धापूर्वक यह तीन प्रकारका तप करते हैं तब उसे बुद्धिमान लोग सात्त्विक तप कहते हैं। जो सत्कार, मान और पूजाके लिए दंभपूर्वक होता है वह अस्थिर और अनिश्चित तप, राजस कहलाता है। जो तप कष्ट उठाकर, दुराग्रहपूर्वक अथवा दूसरेके नाशके लिए होता है वह तामस तप कहलाता है। देना उचित है ऐसा समभकर, बदला मिलनेकी

आशाके बिना, देश, काल और पात्रको देखकर जो दान होता है उसे सात्त्विक दान कहा है।

, जो दान बदला मिलनेके लिए अथवा फलको लक्ष्यकर और दु:खके साथ दिया जाता है वह राजसी दान कहा गया है।

देश, काल और पात्रका विचार किये बिना, बिना मानके, तिरस्कारसे दिया हुआ दान, तामसी कहलाता है।

ब्रह्मका वर्णन 'ॐ तत् सत्' इस तरह तीन प्रकारसे

हुआ है और इसके द्वारा पूर्वकालमें ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए।

इसलिए ब्रह्मवादी 'ॐ' का उच्चारण करके यज्ञ, दान और तपरूपी कियाएं सदा विधिवत् करते हैं।

और, मोक्षार्थी 'तत्'का उच्चारण करके फलकी आशा रखे बिनायज्ञ, तप और दानरूपी विविध कियाएं करते हैं। २५

सत्य और कल्याणके अर्थमें 'सत्' शब्दका प्रयोग होता है। और हे पार्थ ! भले कामोंमें भी 'सत्' शब्द व्यवहृत होता है। २६

यज्ञ, तप और दानमें दृढ़ताको भी सत् कहते हैं। तत्के निमित्त ही कर्म है, ऐसा संकल्प भी सत् कहलाता है।

िटपणी—-उपरोक्त तीन क्लोकोंका भावार्थ यह हुआ कि प्रत्येक कर्म ईश्वरार्पण करके ही करना चाहिए, क्योंकि ॐ ही सत् है, सत्य है। उसे अर्पण किया हुआ ही फलता है।

हे पार्थ ! जो यज्ञ, दान, तप या दूसरा कार्य बिना श्रद्धाके होता है वह असत् कहलाता है। वह न तो यहांके कामका है, न परलोकके। २८

#### ॐ तत्सत्

TE S THEY

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'श्रद्धात्रय-विभागयोग' नामक सत्रहवां अध्याय ।

#### : १= :

# संन्यासयोग

इस अध्यायको उपसंहाररूप मानना चाहिए। इस अध्यायका या गीताका प्रेरक मन्त्र यह कहा जा सकता है—'सब धर्मोंको तजकर मेरी शरण ले।' यह सच्चा संन्यास है; परंतु सब धर्मोंके त्यागका मतलब सब कर्मोंका त्याग नहीं है। परोपकारके कर्मोंमें भी जो सर्वोत्कृष्ट कर्म हों उन्हें उसे अपण करना और फलेच्छाका त्याग करना, यह सर्वधर्मत्याग या संन्यास है।

# ग्रज्न बोले-

हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशिनिषूदन ! संन्यास और त्यागका पृथक्-पृथक् रहस्य में जानना चाहता हूं।

## श्रीभगवान बोले-

काम्य (कामनासे उत्पन्न हुए) कर्मोंके त्यागको

ज्ञानी संन्यासके नामसे जानते हैं। समस्त कर्मों के फलके त्यागको बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। २

कितने ही विचारवान पुरुष कहते हैं कि कर्ममात्र दोषमय होनेके कारण त्यागनेयोग्य हैं। दूसरोंका कथन है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं हैं।

हे भरतसत्तम ! इस त्यागके विषयमें मेरा निर्णय सुन । हे पुरुषव्याघ्य ! त्याग तीन प्रकारसे वर्णन किया गया है ।

यज्ञ, दान और तपरूपी कर्म त्याज्य नहीं हैं वरन् करनेयोग्य हैं। यज्ञ, दान और तप विवेकीको पावन करनेवाले हैं।

हे पार्थ ! ये कर्म भी आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम अभिप्राय है। ६

नियत कर्मका त्याग उचित नहीं है। मोहके वश होकर उसका त्याग किया जाय तो वह त्याग तामस माना जाता है।

े, दुःखकारक समभकर कायाकष्टके भयसे जो कर्म-का त्याग करता है वह राजस त्याग है और इससे उसे त्यागका फल नहीं मिलता। हे अर्जुन ! करना चाहिए, ऐसा समभकर जो नियत कर्म संग और फलको त्यागकर किया जाता है वह त्याग ही सात्त्विक माना गया है। ९

संशयरहित हुआ, शुद्धभावनावाला, त्यागी और बुद्धिमान असुविधाजनक कर्मका द्वेष नहीं करता, सुविधावालेमें लीन नहीं होता।

कर्मका सर्वथा त्याग देहधारीके लिए संभव नहीं है; परंतु जो कर्मफलका त्याग करता है वह त्यागी कहलाता है। ११

त्याग न करनेवालेके कर्मका फल कालांतरमें तीन प्रकारका होता है, अशुभ, शुभ और शुभाशुभ। जो त्यागी (संन्यासी) है उसे कभी नहीं होता। १२

हे महाबाहो ! कर्ममात्रकी सिद्धिके विषयमें सांख्यशास्त्रमें पांच कारण कहे गये हैं। वे मुक्ससे जान।

वे पांच ये हैं—क्षेत्र, कर्ता, भिन्न-भिन्न साधन, भिन्न-भिन्न कियाएं और पांचवां दैव। १४

शरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कर्म मनुष्य नीतिसम्मत या नीतिविरुद्ध करता है उसके ये पांच कारण होते हैं। १५ ऐसा होनेपर भी, असंस्कारी बुद्धिके कारण जो अपनेको ही कर्ता मानता है वह दुर्मति कुछ समभता नहीं है।

जिसमें अहंकारभाव नहीं है, जिसकी बुद्धि मिलन नहीं है, वह इस जगतको मारते हुए भी नहीं मारता, न बंधनमें पड़ता है।

टिप्पकी---अपर-अपरसे पढ़नेपर यह श्लोक मनुष्यको भुलावेमें डालनेवाला है । गीताके अनेक क्लोक काल्पनिक आदर्शका अवलंबन करनेवाले हैं। उसका सच्चा नमूना जगतमें नहीं मिल सकता और उपयोगके लिए भी जिस तरह रेखागणितमें काल्पनिक आदर्श आकृतियोंकी आवश्यकता है उसी तरह धर्म-व्यवहारके लिए है । इसलिए इस क्लोकका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है--जिसकी अहंता नष्ट हो गई है और जिसकी बुद्धिमें लेशमात्र भी मैल नहीं है, उसके लिए कह सकते हैं कि वह भले ही सारे जगतको मार डाले; परंतु जिसमें अहंता नहीं है उसे शरीर ही नहीं है। जिसकी बुद्धि विशुद्ध है वह त्रिकालदर्शी है। ऐसा पुरुष तो केवल एक भगवान है। वह करते हुए भी अकर्ता है, मारते हुए भी अहिंसक है। इससे मनुष्यके सामने तो एक न मारनेका और शिष्टाचार--शास्त्र - का ही मार्ग है।

कर्मकी प्रेरणामें तीन तत्त्व विद्यमान हैं—ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। कर्मके अंग तीन प्रकारके होते हैं—इंद्रियां, क्रिया और कर्ता।

दिण्यकी—इसमें विचार और आचारका समी-करण है। पहले मनुष्य कर्त्तव्य कर्म (ज्ञेय), उसकी विधि (ज्ञान)को जानता है—परिज्ञाता बनता है। इस कर्मप्रेरणाके प्रकारके बाद वह इंद्रियों (करण) द्वारा कियाका कर्ता बनता है। यह कर्मसंग्रह है।

ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणभेदके अनुसार तीन प्रकारके हैं। गुणगणनामें उनका जैसा वर्णन किया जाता है वैसा सुन।

जिसके द्वारा मनुष्य समस्त भूतोंमें एक ही अवि-नाशी भावको और विविधतामें एकताको देखता है उसे सात्त्विक ज्ञान जान।

भिन्न-भिन्न (देखनेमें) होनेके कारण समस्त भूतोंमें जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न विभक्त भावोंको देखता है उस ज्ञानको राजस जान।

जिसके द्वारा एक ही कार्यमें बिना किसी कारणके सब आ जानेका भास होता है, जो रहस्यरहित और तुच्छ है वह तामस ज्ञान कहलाता है। २२ फलेच्छारहित पुरुषका आसक्ति और राग-द्वेषके बिना किया हुआ नियत कर्म सात्त्विक कहलाता है। २३ टिप्पणी—(देखो, टिप्पणी ३-८)

भोगकी इच्छा रखनेवाले जिस कार्यको 'मैं करता हूं', इस भावसे बड़े आयासपूर्वक करते हैं वह राजस कहलाता है।

मनुष्य जो काम परिणामका, हानिका, हिंसाका और अपनी शक्तिका विचार किये बिना, मोहके वश होकर आरंभ करता है वह तामस कर्म कहलाता है। २५

जो आसिनत और अहंकाररिहत है, जिसमें दृढ़ता और उत्साह है, जो सफलता-निष्फलतामें हर्ष-शोक नहीं करता वह सात्त्विक कर्ती कहलाता है। २६

जो रागी है, जो कर्मफलकी इच्छावाला है, लोभी है, हिंसावान है, मलिन है, हर्ष और शोकवाला है, वह राजस कर्ता कहलाता है।

जो अव्यवस्थित, असंस्कारी, भक्की, शठ, नीच, आलसी, अप्रसन्नचित्त और दीर्घसूत्री है, वह तामस कर्ता कहलाता है।

हे धनंजय ! बुद्धि और धृतिके गुणके अनुसार पूरे और पृथक्-पृथक् तीन प्रकार कहता हूं, उन्हें सुन ।

28

प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, बंध,

मोक्षका भेद जो बुद्धि (उचित रीतिसे) जानती है वह सात्त्विक बुद्धि है। ३०

जो बुद्धि धर्म-अधर्म और कार्य-अकार्यका विवेक गलत ढंगसे करती है, वह बुद्धि, हे पार्थ ! राजसी है। ३१

हे पार्थ ! जो बुद्धि अंधकारसे घिरी हुई है, अधर्म-को धर्म मानती है और सब बातें उलटी ही देखती है वह तामसी है।

हे पार्थ ! जिस एकनिष्ठ घृतिसे मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियोंकी क्रियाको साम्यबुद्धिसे धारण करता है, वह घृति सात्त्विकी है। ३३

हे पार्थ ! जिस घृतिसे मनुष्य फलाकांक्षी होकर धर्म, काम और अर्थको आसक्तिपूर्वक धारण करता है वह घृति राजसी है।

जिस धृतिसे दुर्बुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, निराशा और मदको छोड़ नहीं सकता, हे पार्थ ! वह तामसी धृति है।

हे भरतर्षभ ! अब तीन प्रकारके सुखका वर्णन मुभसे सुन । जिसके अभ्याससे मनुष्य प्रसन्न रहता है, जिससे दुःखका अंत होता है, जो आरंभमें विषसमान लगता है, परिणाममें अमृत-जैसा होता है, जो आत्म- ज्ञानकी प्रसन्नतामेंसे उत्पन्न होता है, वह सात्त्विक सुख कहलाता है। ३६-३७

विषय और इंद्रियोंके संयोगसे जो आरंभमें अमृत-समान लगता है पर परिणाममें विषसमान होता है, वह सुख राजस कहा गया है। ३८

जो आरंभमें और परिणाममें आत्माको मोहग्रस्त करनेवाला और निद्रा, आलस्य तथा प्रमादमेंसे उत्पन्न हुआ है, वह तामस सुख कहलाता है। ३९

पृथ्वी में या देवताओं के मध्य स्वर्गमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकृतिमें उत्पन्न हुए इन तीन गुणोंसे मुक्त हो।

हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके कर्मोंके भी उनके स्वभावजन्य गुणोंके कारण विभाग हो गये हैं। ४१

शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनु-भव, आस्तिकता—ये ब्राह्मणके स्वभावजन्य कर्म हैं।

४२

शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमें पीठ न दिखाना, दान, शासन—ये क्षत्रियके स्वभावजन्य कर्म हैं। ४३ खेती, गोरक्षा, व्यापार—ये वैश्यके स्वभावजन्य कर्म हैं। और शूद्रका स्वभावजन्य कर्म सेवा है। ४४

स्वयं अपने कर्ममें रत रहकर पुरुष मोक्ष पाता है। अपने कर्ममें रत हुआ मनुष्य किस प्रकार मोक्ष पाता है, सो सुन।

जिसके द्वारा प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और जिसके द्वारा यह सारे-का-सारा व्याप्त है उसे जो पुरुष स्वकर्मद्वारा भजता है वह मोक्ष पाता है। ४६

परधर्म सुकर होनेपर भी उससे विगुण स्वधर्म अधिक अच्छा है। स्वभावके अनुरूप कर्म करनेवाले मनुष्यको पाप नहीं लगता।

िटपणी—स्वधर्म अर्थात् अपना कर्त्तव्य। गीताकी शिक्षाका मध्यबिंदु कर्मफलत्याग है और स्वकर्मकी अपेक्षा अधिक उत्तम कर्त्तव्य खोजनेपर फलत्याग-के लिए स्थान नहीं रहता, इसलिए स्वधर्मको श्रेष्ठ कहा है। सब धर्मीका फल उसके पालनमें आ जाता है।

हे कौंतेय ! स्वभावतः प्राप्त कर्म, सदोष होनेपर भी छोड़ना न चाहिए। जिस प्रकार अग्निके साथ भुएंका संयोग है उसी प्रकार सब कामोंके साथ दोष भौजूद है।

जिसने सब कहींसे आसिक्तको खींच लिया है, जिसने कामनाओंको त्याग दिया है, जिसने मनको जीत लिया है, वह संन्यासद्वारा निष्कामतारूपी परम-सिद्धि पाता है।

हे कौंतेय ! सिद्धि प्राप्त होनेपर मनुष्य ब्रह्मको किस प्रकार पाता है, सो मुक्तसे संक्षेपमें सुन । ज्ञानकी पराकाष्ठा वही है । ५०

जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, ऐसा योगी दृढ़तापूर्वक अपनेको वशमें करके, शब्दादि विषयों- का त्याग कर, रागद्वेषको जीतकर, एकांत सेवन करके, अल्पाहार करके, वाचा, काया और मनको अंकुशमें रखकर, ध्यानयोगमें नित्यपरायण रहकर, वैराग्यका आश्रय लेकर, अहंकार, बल, दर्प, काम, कोध और परिग्रहका त्यागकर, ममतारहित और शांत होकर ब्रह्मभावको पानेयोग्य बनता है।

५१-५२-५३

ब्रह्मभावको प्राप्त प्रसन्नचित्त मनुष्य न तो शोक करता है, न कुछ चाहता है। भूतमात्रमें समभाव रख-कर मेरी परमभक्तिको पाता है। ५४

में कैसा और कौन हूं इसे भिक्तद्वारा वह यथार्थ जानता है और इस प्रकार मुक्ते यथार्थ जानकर मुक्तमें प्रवेश करता है।

मेरा आश्रय ग्रहण करनेवाला सदा सब कर्म

करता हुआ भी मेरी कृपासे शाश्वत, अव्ययपदको पाता है। ५६

मनसे सब कर्मोंको मुक्तमें अर्पण करके, मुक्तमें परायण होकर, विवेकबुद्धिका आश्रय लेकर निरंतर मुक्तमें चित्त लगा।

मुभमें चित्त लगानेपर कठिनाइयोंके समस्त पहाड़-को मेरी कृपासे पार कर जायगा, किंतु यदि अहंकारके वश होकर मेरी न सुनेगा तो नाश हो जायगा। ५८

अहंकारके वश होकर 'मैं युद्ध नहीं करूंगा' ऐसा तू मानता हो तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है। तेरा स्वभाव ही तुभे उस तरफ़ बलात्कारसे घसीट ले जायगा।

हे कौंतेय ! अपने स्वभावजन्य कर्मसे बद्ध होनेके कारण तू जो मोहके वश होकर नहीं करना चाहता वह बरबस करेगा। ६०

हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियोंके हृदयमें बास करता है और अपनी मायाके बलसे उन्हें चाकपर चढ़े हुए घड़ेकी तरह घुमाता है। ६१

हे भारत! सर्वभावसे तू उसकी शरण ले। उसकी कृपासे परमशांतिमय अमरपदको पावेगा। ६२ इस प्रकार गुह्य-से-गुह्य ज्ञान मैंने तुभसे कहा। इस सारेका भलीभांति विचार करके तुभे जो अच्छा लगे सो कर। ६३

और सबसे भी गुह्य ऐसा मेरा परमवचन सुन। तू मुक्ते बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुक्तसे तेरा हित कहूंगा।

मुक्कसे लगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ कर, मुक्के नमस्कार कर। तू मुक्के ही प्राप्त करेगा, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तू मुक्के प्रिय है। ६५

सब धर्मों का त्याग करके एक मेरी ही शरण ले। मैं तुभ्के सब पापोंसे मुक्त करूंगा। शोक मत कर। ६६

जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता और जो मेरा द्वेष करता है, उससे यह (ज्ञान) तू कभी न कहना। ६७

परंतु यह परम गृह्य ज्ञान जो मेरे भक्तोंको देगा वह मेरी परम भक्ति करनेके कारण निःसंदेह मुभे ही पावेगा। ६८

उसकी अपेक्षा मनुष्योंमें मेरा कोई अधिक प्रिय सेवक नहीं है और इस पृथ्वीमें उसकी अपेक्षा मुक्ते कोई अधिक प्रिय होनेवाला भी नहीं है। ६९

हमारे इस धर्म्यसंवादका जो अभ्यास करेगा, वह मुभे यज्ञद्वारा भजेगा, ऐसा मेरा मत है। ७० और जो मनुष्य द्वेषरहित होकर श्रद्धापूर्वक केवल सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान जहां बसते हैं उस शुभलोकको पावेगा।

विष्यकी—इसमें तात्पर्य यह है कि जिसने इस ज्ञानका अनुभव किया है वही इसे दूसरेको दे सकता है। शुद्ध उच्चारण करके अर्थसहित सुना जानेवालों-के विषयमें ये दोनों श्लोक नहीं हैं।

हेपार्थं! यहतूने एकाग्नचित्तसे सुना? हे धनंजय! इस अज्ञानके कारण जो मोह तुभे हुआ था वह क्या नष्ट हो गया?

# त्रजून बोले-

हे अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नाश हो गया है। मुक्ते समक्त आ गई है, शंकाका समाधान हो जानेसे मैं स्वस्थ हो गया हूं। आपका कहा करूंगा। ७३

#### संजयने कहा-

इस प्रकार वासुदेव और महात्मा अर्जुनका यह रोमांचित करनेवाला संवाद मैंने सुना। ७४ व्यासजीकी कृपासे योगेश्वर श्रीकृष्णके श्रीमुखसे मैंने यह गुह्य परम योग सुना। ७५ हे राजन् ! केशव और अर्जुनके इस अद्भुत और पवित्र संवादका स्मरण कर-करके, मैं बारंबार आनंदित होता हूं। ७६

हे राजन् ! हरिके उस अद्भुत रूपका खूब स्मरण कर-करके मैं बहुत विस्मित होता हूं और बारंबार आनंदित होता रहता हूं।

जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां धनुर्धारी पार्थ है, वहां श्री है, विजय है, वैभव है और अविचल नीति है, ऐसा मेरा अभिप्राय है।

दिष्पती—योगेश्वर कृष्णसे तात्पर्य है अनुभव-सिद्ध शुद्ध ज्ञान और धनुर्धारी अर्जुनसे अभिप्राय है तदनुसारिणी किया, इन दोनोंका संगम जहां हो, वहां संजयने जो कहा है उसके सिवा दूसरा क्या परि-णाम हो सकता है ?

### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् ब्रह्म-विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'संन्यास-योग' नामक अठारहवां अध्याय ।

ॐ शांतिः

# श्रीमद्भगवद्गीता

[ मूल संस्कृत पाठ ]

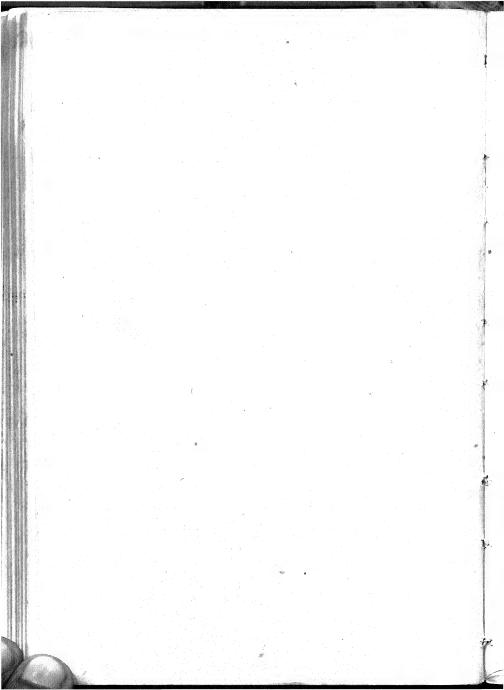

# प्रथमोऽध्याय:

#### धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवारचैव किमकुर्वत संजय।। १।।

#### संजय उवाच

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥
युधामन्युश्च विकान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः ।
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदित्तस्तथैव च ॥ ८ ॥

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥१०॥ अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥११॥ तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥१२॥ ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥१३॥ ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥१४॥ पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः। पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ।।१५।। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुल: सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ।।१६।। काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 🥦 धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यिकश्चापराजितः ।।१७।। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दध्मः पृथक्पृथक् ।।१८।। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥१९॥ अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः। प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते।

## श्रर्जुन उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्घुकामानवस्थितान् । कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥

#### संजय उवाच

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापियत्वा रथोत्तमम् ॥२४॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ॥ उवाच पार्थं पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ तत्रापश्यित्स्थतान्पार्थः

पितृनथ पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन् पुत्रान्पौत्रान्सस्रीस्तथा ॥२६॥

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरिप। तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्।।२७॥ कृपया परयाविष्टो विधीदन्निदमत्रवीत्।

## त्रर्जुन उवाच

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥२८॥

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । वेपथुरच रारीरे मे रोमहर्षरच जायते ।।२९।। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदद्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।।३१।। नकाङक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।।३२।। येषामर्थे काङक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ।।३३।। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। मातुलाः स्वश्राः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥३४॥ एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ।।३५॥ निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।।३७।। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥३८॥ कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निर्वाततुम् । कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥३९॥ कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥४०॥

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तिपण्डोदकिक्रियाः ॥४२॥
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥४३॥
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥
अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥४५॥
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥४६॥

#### संजय उवाच

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् । विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ।।४७।।

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः॥१॥

# हितीयोऽध्याय:

#### संजय उवाच

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

#### श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलिमदं विषमे समुपस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २॥ क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थं नैतत्त्वय्युपपद्यते । क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप ॥ ३॥

## अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन।
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन।। ४।।
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके।
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव
भुञ्जीय भोगान्हिधरप्रदिग्धान्।। ५।।
न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः।

यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्
यच्छोकमुच्छोषणिमिन्द्रियाणाम् ।
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं
राज्यं सुराणामि चािधपत्यम् ॥ ८ ॥

#### संजय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीके्शं गुडाकेशः परंतप।
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वातूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत।
सेनयोङ्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥

#### श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥१२॥ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुद्यति ॥१३॥

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ।।१४॥ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । समदु:खसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदिशिभिः ॥१६॥ अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥१७॥ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥ य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ न जायते म्रियते वा कदाचिन्-नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम् ।।२१।। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि ॥२५॥
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥२६॥
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥२७॥
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदित तथैव चान्यः।
आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।।२९॥

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥३०॥
स्वधममिपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।
धम्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षित्रियस्य न विद्यते ॥३१॥
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्धारमपावृतम् ।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥३२॥
अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि ।
ततः स्वधमं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥

अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते ॥३४॥
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥३५॥
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥३६॥
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं

हता वा प्राप्स्यास स्वग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।।३७॥

सुखदुः से समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रृणु ।
बुद्धचा युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥४०॥
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥४१॥
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यंगतिं प्रति ॥४३॥
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धः समाधौ न विधीयते ॥४४॥

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥४५॥ यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लतोदके। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥ योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा धनंजय । सिद्धचसिद्धचोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः।।४९॥ बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥५०॥ कर्मजं वृद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण:। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥५१॥ यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥

## ग्रर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ॥५४॥

#### श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।।५५।। दु:खेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥ यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ यदा संहस्ते चायं कूर्मीऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥५९॥ यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ।।६२।। कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६३॥ रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्। आत्मवश्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥६६॥ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विघीयते । तदस्य हरित प्रज्ञां वायुर्नाविमवाम्भिस ॥६७॥ तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जार्गीत संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ विहाय कामान्यः सर्वोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ एषा ब्राह्मी स्थितिःपार्थं नैनां प्राप्य विमुद्धति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणम्च्छति ॥७२॥

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

# तृतीयोऽध्याय:

## ग्रर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तित्कं कर्मणि घोरे मां नियोजयिस केशव ॥ १॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २॥

#### **त्रीभगवानुवाच**

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥ न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोऽश्नृते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समिधगच्छति ॥ ४ ॥ न हि किश्चत्क्षणमि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियौः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्मं ज्यायो ह्यकर्मणः ॥ ८ ॥ शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः ॥ ८ ॥ शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः ॥ ८ ॥

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९॥ सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥१०॥ देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ।।१३।। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥१४॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥१५॥ एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्यैव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥१७॥ नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभृतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमईसि ॥२०॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२१॥ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि ।।२२।। यदि ह्यहं न वर्त्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वत्त्मिनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥२३॥ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्। संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तिचकीर्षुर्लीकसंग्रहम् ॥२५॥ न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्। जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥२६॥ प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेशः। अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।।२८।। सज्जन्ते गुणकर्मसु। प्रकृतेर्गुणसंमूढाः तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥२९॥ मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥३१॥ ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमृढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानि । प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥३३॥ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्ने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥३४॥ श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मोत्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३५॥

### ग्रर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः।।३६।।

## श्रीभगवानुवाच

काम एष कोध एष रजोगुणसमुद्भवः।
महाशनो महापाप्मा विद्धचेनिमह वैरिणम्।।३७॥
धूमेनाव्रियते विद्ध्यियादशों मलेन च!
यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्।।३८॥
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च।।३९॥
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्।।४०॥
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ।
पाप्मानं प्रजिह ह्येनं ज्ञानिवज्ञाननाशनम्।।४१॥
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः।।४२॥

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥४३॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

# चतुर्थोऽध्याय:

# श्रीभगवानुवाच

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत् ॥ १ ॥ एवं परम्पराप्राप्तिममं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

# अर्जन उवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति।। ४॥

## श्रीभगवानुवाच

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥६॥

यदां यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।। ७ ।। परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ।। ९ ।। वीतरागभयकोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ।।१०।। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वत्मिनुवर्तंन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वेशः ।।११।। काङक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कर्मजा ॥१२॥ चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्वचकर्तारमव्ययम् ॥१३॥ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ।।१४।। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप मुमुक्षुभि:। कुरु कर्मैंव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥१५॥ कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥१६॥
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ।।१८।। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पर्वाजताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९॥ त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥२०॥ निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। शारीर केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥२१॥ यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ।।२३।। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिवर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।।२४।। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥२५॥ श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति । शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्निति ।।२६।। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञारच यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति । यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥ सर्वेऽप्येते यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरुसत्तम ।।३१।। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान्विद्धि तान्सविनवं ज्ञात्वा विमोध्यसे ।।३२।। श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परंतप । सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने 'परिसमाप्यते ॥३३॥ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥३४॥ यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ।।३५।। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ यथैघांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।।३८॥ श्रद्धावाँल्लभते जानं

श्रद्धावाल्लभत ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति-मचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ।।४०।। योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् । आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४१॥ तस्मादज्ञानसंभृतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः॥४॥

# पञ्चमोऽध्याय:

## अर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ।। १ ।।

#### श्रीभगवानुवाच

कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। संन्यासः कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।। २ ।। तयोस्त् ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टिन काङक्षति । निर्द्धन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३॥ सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम् ।। ४ ॥ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥ संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्बह्म निचरेणाधिगच्छति ।। ६ ।। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।। ७।। नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। परयञ्शुण्वन्सपृशञ्जिघन्नश्नननगच्छन्स्वपञ्स्वसन् ॥८॥

प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुनिमषन्निमिषन्निप इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति घारयन् ।। ९ ।। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गंत्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ कायेन मनसा बुद्धचा केवलैरिन्द्रियैरिप। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ।।११॥ युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥१३॥ न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥१६॥ तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्घूतकल्मषाः ॥१७॥ विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥१८॥ इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१९॥ न प्रहृष्येतिप्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरोरविमोक्षणात् । कामकोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ।।२३।। योऽन्तःसुस्रोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।।२५।। कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ।।२६॥ संपर्शान्कृत्वा बहिबाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।।२७।। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ।।२८।। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्। सुहृदं सर्वभुतानां ज्ञात्वा मां ज्ञान्तिमृच्छति ।।२९॥ ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥

## षष्ठोऽध्याय:

## श्रीभगवानुवाच

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरम्निनं चाकियः ॥ १॥ यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते। सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥६॥ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८॥ सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ।। ९।।

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ।।११॥ तत्रकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ।।१२॥ समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर:। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥१३॥ प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः । मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ।।१४॥ य्ञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। कान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।।१५।। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥१६॥ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।।१७॥ विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।।१८।। यथा दीपो निवातस्थो ने झते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।।२१।।

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ तं विद्याद्दुः खसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥ संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्तवा सर्वानशेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ शनैः शनैरुपरमेद्बुद्धचा धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत् ॥२५॥ यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्। ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥२६॥ प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥२७॥ युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। र्दक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।।३०।। सर्वभृतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ।।३१।। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्ज्न । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।।३२।।

### त्रर्जुन उवाच

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम् ॥३३॥

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥३४॥

### श्रीभगवानुवाच

असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः॥३६॥

### ग्रर्जुन उवाच

अयितः श्रद्धयोपेतो योगाच्चिलितमानसः।
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छिति ॥३७॥
किच्चन्नोभयिवभ्रष्टिश्चिन्नाभ्यमिव नश्यिति ।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यंशेषतः।
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते ॥३९॥

## श्रीभगवानुवाच

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गति तात गच्छति।।४०।। प्राप्य पुण्यकृतां लोका-नुषित्वा शाश्वतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ।।४१।।

अथवा योगिनामेव कुले भवित धीमताम् ।
एति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥४२॥
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः ।
जिज्ञासुरिप योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकित्बिषः ।
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गितम् ॥४५॥

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥ योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥

### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥

# सप्तमोऽध्याय:

## श्रीभगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थयोगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ।। १।। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमविशष्यते ।। २ ॥ मनुष्याणां सहस्रेषु किच्चतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां किश्चन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।। ३ ॥ भूमिरापोऽनलो वायुः खंमनो बुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।। ४ ॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्।।५॥ एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।।६॥ मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।।७॥ रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुष नृषु।।८॥ पुण्योगन्धः पृथिव्यां च तेज्इचास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।। ९ ।। वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥१०॥ वलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।।११॥ ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसादच ये । मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मिय ।।१२॥ त्रिभिर्गुणमयैभिवैरेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥१३॥ दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।।१४॥ न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ।।१५॥ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ।।१६॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभिक्तिविशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ।।१७॥

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ।।१८॥ बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।।१९॥

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।।२०।। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥२१॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥२२॥ अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ।।२४॥ नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम् ॥२५॥ वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मांतु वेद न कश्चन ॥२६॥ इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप।।२७॥ येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ।।२९॥ साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।।३०।। ॐ तत्सत

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

# अष्टमोऽध्याय:

## ग्रर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥

## श्रीभगवानुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥३॥
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषरचाधिदैवतम् ।
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥४॥
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५॥
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मर्प्याप्तमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥७॥
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥८॥

कवि पुराणमनुशासितार-मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।।९।। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥१०॥ यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विश्चन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।।११।। संयम्य सर्वद्वाराणि मनो हृदि निरुध्य च। मध्न्याधायात्मनः प्राण-मास्थितो योगधारणाम् ॥१२॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥१३॥ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशास्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ।।१५।। आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरार्वातनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।।१६।। सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः ।
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥
अव्यक्ताद्वचक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥

परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो-ऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गितम् । यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥२२॥ यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योति-र्योगी प्राप्य निवर्तते ।।२५।। शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शास्वते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥२६॥

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन।।२७॥
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्।
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्।।२८॥

### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥

# नवमोऽध्याय:

# श्रीभगवानुवाच

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनस्यवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १ ॥ राजविद्या राजगृह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥ अश्रद्द्यानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपे। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३॥ मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ येथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगों महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥ प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । भूतग्रामिममं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥ न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ अवजानन्ति मां मृढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥११॥ मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥१३॥ सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तरच मां भंक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥१५॥ अहं ऋतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥१६॥ पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ।।१८।। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। चैव मृत्युरच सदसच्चाहमर्जुन ॥१९॥ अमृतं त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥२०॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशालं ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं कामकामा लभन्ते ।।२१।।
अनन्यादिचन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।।२२।।
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ।।२३।।
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।।२४।।
यान्ति देवत्रता देवान्
पित्न्यान्ति पितृत्रताः ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या
यान्तिमद्याजिनोऽपि माम् ।।२५।।
पत्रं । पृष्णं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

पत्रं । पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छित । तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि 'यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥२७॥ शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥२८॥ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥२९॥ अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३०॥

क्षिप्रं भवित धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छिति । कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यिति ॥३१॥ मां हि पार्थं व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा-स्तेऽपि यान्ति परां गितम् ॥३२॥ कि पुनर्बाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । अनित्यमसुखं लोकिममं प्राप्य भजस्व माम् ॥३३॥ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥

### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या-राजगृह्ययोगो नाम नवमो-ऽध्यायः ॥९॥

# दशमोऽध्यायः

# श्रीभगवानुवाच

भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः । यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २॥ यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् । असंमुढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३॥ बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुलं दु: खं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ।। ५ ॥ महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८॥ मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तरच मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।।१०।। तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाज्ञयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।।११।।

### त्रार्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पिवत्रं परमं भवान् ।
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥१२॥
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देविष्कारिदस्तथा ।
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥१३॥
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
न हि ते भगवन्व्यिक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
भूतभावन भूतेश् देवदेव जगत्पते ॥१५॥

वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । याभिर्विभूतिभिर्लोका-निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ।।१६।। i विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन

कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ।।१७।। विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन । भूयः कथय तृष्तिहि श्रुण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ।।१८।।

## त्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥ अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्। वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥२३॥ पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं बृहस्पतिम्। सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ अरुवत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥२७॥ आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्। प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥२९॥

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ।।३०॥
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
भषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥३१॥
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥३२॥
अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥३३॥
मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।
कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा घृतिः क्षमा ॥३४॥
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृत्नां कुसुमाकरः ॥३५॥
द्युतं छलयतामस्म

द्युतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥३६॥

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः।
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुश्चना कविः॥३७॥
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्।
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्॥३८॥
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन।
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्॥३९॥
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप।
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतीवस्तरो मया॥४०॥

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्त्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्।।४१॥ अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्।।४२॥

### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥

# एकादशोऽध्यायः

### त्रर्जुन उवाच

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्।
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया।
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्॥२॥
एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम॥३॥
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्॥४॥

### श्रीभगवानुवाच

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥
पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानिश्वनौ मरुतस्तथा।
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्।
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

#### संजय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥९॥
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भृतदर्शनम् ।
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥१०॥
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥११॥
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।
यदिभाःसदृशीसास्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ।
प्रणम्य। शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥

### ग्रर्जुन उवाच

पश्यामि देवांस्तव देव देहें
सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान्।
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्।।१५॥
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं
पश्यामित्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्।
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।।१६॥

किरोटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ता-द्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥१७॥ त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।।१८।। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-मनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम् । पक्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥१९॥ द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। दृष्ट्वाद्भतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥२०॥ अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्तित्वांस्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धर्वयक्षासु रसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुवाहूरुपादम् । बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥२३॥ नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरिप योधमुख्यैः ॥२६॥ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गैः ॥२७॥ यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥ यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोका-स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः।।२९॥ लेलिह्यसे प्रसमानः समन्ता-ल्लोकान्समग्रान्वदनैज्वंलद्भिः। तेजोभिरापूर्यं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥३१॥

## श्रीभगवानुवाच

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुङ्कश्व राज्यं समृद्धम् । मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥३३॥ द्रोणं चै भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान् । • मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥३४॥

### संजय उवाच

एतच्छृत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य।।३५॥

## ग्रर्जुन उवाच

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगतप्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥३६॥ कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते। अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥३७॥ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनरुच भूयोऽपि नमो नमस्ते।।३९॥ नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तवं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्य सनभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥४२॥ पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीडचम् । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥४४॥ अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ किरीटिनं गदिनं चऋहस्त-मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६॥

### श्रीभगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दिशतमात्मयोगात्।
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्।।४७।।
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च कियाभिर्न तपोभिष्ण्यैः।
एवंष्णः शक्य अहं नृलोके
द्रष्टुं त्वदन्येन कुष्प्रवीर।।४८।।
माते व्यथा मा च विमूढभावो
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृद्ध ममेदम्।
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य।।४९।।

#### संजय उवाच

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०।।

### अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥५१॥

### श्रीभगवानुवाच

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङक्षिणः ।।५२।।
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा ।।५३।।
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ।।५४।।
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गर्घाजतः।
निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।।५५।।

### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन नामैकादशोऽध्यायः ।।११।।

## द्वादशोऽध्याय:

# ग्रर्जुन उवाच

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ।। १ ।।

### श्रीभगवानुवाच

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कृटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिहते रताः ॥ ४ ॥
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥
ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः ।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
तेषामहं समुद्धर्त्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि निचरात्पार्थं मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥
मय्येव मन आधत्स्व मिय बुद्धि निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मिय स्थिरम्।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय।। ९।।
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव।
मदर्थमि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यिस।।१०।।
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः।
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।।११।।
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते।

ध्यानात्कर्मफलत्याग-

स्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥१२॥
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिरुचयः ।
मर्य्यापतमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥
अनपेक्षः शुचिदंक्ष उदासीनो गतव्यथः ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङक्षिति ।
शुभाशुभपरित्यागी भिक्तमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्षितः ॥१८॥
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित् ।
अनिकेतः स्थिरमितर्भिक्तमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥

## श्रीमद्भगवद्गीता : ग्रध्यायं १२

ये तु धर्म्यामृतिमदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥

ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भिवतयोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

# त्रयोदशोऽध्यायः

### श्रीभगवानुवाच

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत् । स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृु॥३॥ ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः ।। ४ ।। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ।। ६ ।। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ मयि चानन्ययोगेन भिक्तरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि 11१०॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ।।११।। ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमञ्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।।१२॥ सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठिति ॥१३॥ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । असक्तं सर्वभृच्चैव निर्मुणं गुणभोक्तृ च ।।१४।। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥१५॥ अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥१७॥ इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि। विकारांरेच गुणांरचैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ।।१९।। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भु इक्ते प्रकृतिजानगुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मस् ॥२१॥ उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥

ध्यानेनात्मिन पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥२६॥ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥२८॥ प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति . तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२९॥ यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥ अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ।।३१।। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपिलिप्यते ॥३२॥

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकिममं रिवः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयित भारत ॥३३॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥३४॥

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशो-ऽध्यायः ॥१३॥

# चतुर्दशोऽध्याय:

# श्रीभगवानुवाच

परं भयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम साधर्म्यमाग्ताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च ॥२॥ मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः। निबध्ननित महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वातप्रकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ।।६।। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्।।७॥ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ ८॥ सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ।। ९ ।। रजस्तमश्चाभिभ्य सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥११॥ लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥ अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१४॥ रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दु:खमज्ञानं तमसः फलम् ॥१६॥ सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्। जन्ममृत्युजरादुःखैविमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥२०॥

#### ग्रर्ज्न उवाच

कैलिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते।।२१॥

#### श्रीभगवानुवाच

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव ।
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङक्षति ॥२२॥
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवितष्ठिति नेङ्गते ॥२३॥
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यिनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥
मां च योऽव्यभिचारेण भिक्तयोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।
शाक्ष्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशो-ऽध्यायः ॥१४॥

## पञ्चदशोऽध्याय:

# श्रीभगवानुवाच

ऊर्ध्वमूलमध:शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १॥ अधरचोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्नच संप्रतिष्ठा। अरवत्थमेनं सुविरूढमूल-मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥३॥ ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मिनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै-र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्।।५॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७॥ शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्ऋामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८॥ श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ।।१२।। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।।१३।। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्रांणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥१४॥ सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः समृतिज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्धेदविदेव चाहम् ॥१५॥

वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ।।१५।। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।।१६॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्यय ईश्वरः ॥१७॥ यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिप चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥

### षोडशोऽध्याय:

### श्रीभगवानुवाच

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमरच यज्ञर्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १॥ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् । दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥ तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ दम्भो दर्पोऽभिमानश्च ऋोधः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम् ॥ ४॥ दैवी संपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ द्वौ भृतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु ।। ६ ।। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् । अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८॥ एतां दुष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः। प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ।।१०।। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः । कामोपभोगपरमा एताविदिति निश्चिताः ।।११॥ आशापाशशतेर्वेद्धाः कामकोधपरायणाः । ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ।।१२॥ इदमद्य मया लब्धिममं प्राप्स्ये मनोरथम् । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ।।१३॥ असौ मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानिष । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्सुखी ।।१४॥

आढचोऽभिजनवानस्मि
कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया।
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य
इत्यज्ञानविमोहिताः ।।१५॥

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥१७॥ अहंकारं बलं दपं कामं कोधं च संश्रिताः । मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥१८॥ तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१९॥ आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मिन जन्मिन । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥२०॥ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥२१॥ एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः । आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥२२॥ यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥२३॥ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मं कर्तुमिहार्हसि ॥२४॥

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशो-ऽध्यायः ॥१६॥

### सप्तदशोऽध्याय:

### श्रर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥

### श्रीभगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।
सात्त्विकी राजसीचैव तामसीचेति तां श्रृणु ॥ २ ॥
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरिनश्चयान् ॥ ६ ॥
आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदिममं श्रृणु ॥ ७॥
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥८॥ कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः। आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ यातयामं गतरसं पृति पर्युषितं च यत्। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ।।१०।। अफलाकाङक्षिभियंज्ञो विधिद्ष्टो य इज्यते। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।।११।। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥१२॥ विधिहीनमस्ष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् । श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥ मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्त्रिविधं नरैः। अफलाकाङक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ।।१७।। सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥१८॥ मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥१९॥

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥२०॥ यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥२१॥ अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥ ॐतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ तस्मादोमित्युदाहृत्य 'यज्ञदानतपः क्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥२४॥ तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपः त्रियाः । दानिकयारच विविधाः कियन्ते मोक्षकाङक्षिभिः ॥२५॥ सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥ यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशो-ऽध्यायः ॥१७॥

# ऋष्टादशोऽध्याय:

### अर्जुन उवाच

संन्यासस्य महाबाहोतत्त्विमच्छामि वेदितुम् । त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥

### श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥
त्याज्यं दोषविदत्येके कर्म प्राहुर्मनीिषणः ।
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥
निश्चयं श्रुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥४॥
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीिषणाम् ॥५॥
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम् ॥६॥
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥
दुःखमित्येव यत्कर्मं कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥८॥

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गंत्यक्त्वा फलं चैव स त्यागःसात्त्विको मतः ॥ ९ ॥ न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ।।१२॥ पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥१३॥ अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥१४॥ शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ।।१५॥ तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥ यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।।१७।। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंस्याने यथावच्छृणु तान्यपि ।।१९॥ सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥२०॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥२१॥ यत्त् कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् । अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥ नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्। अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥ यत् कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥२४॥ अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ।।२५॥ मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । सिद्धचसिद्धचोनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः। हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥ अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽल्सः । विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ।।२८।। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं ऋणु । प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ।।२९।। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये। बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बृद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥३०॥ यया धर्ममधर्म च कार्यं चाकार्यमेव च।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता।
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥३२॥

भृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्तियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या

घृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३३॥ यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गिन फलाकाङक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥ यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। न विमुञ्चति दुर्मेघा घृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतषंभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ विषमिवं परिणामेऽमृतोपमम्। तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ।।३७॥ विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥३८॥ यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥३९॥ न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन:। सत्त्वं प्रकृतिजैर्मृक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ।।४०।। ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप**।** कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ।।४१।।

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥४२॥ शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीक्वरभावक्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ।।४३।। कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ।।४४।। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥४५॥ यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ।।४७।। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ।।४८।। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। नैष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥

बुद्धचा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च।।५१।। विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्चितः।।५२॥। अहंकारं बलं दपं कामं कोधं परिग्रहम् ।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङक्षति ।
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भिक्त लभते पराम् ॥५४॥
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥५५॥
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्धचपाश्रयः ।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥५६॥
चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य मत्परः ।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मिच्चित्तः सततं भव ॥५७॥
मिच्चतः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङक्ष्यसि ॥५८॥
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥

स्वभावजेन कौन्तेय
निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्
करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥६०॥
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥
तमेव शरणं गच्छ
सर्वभावेन भारत ।
तरप्रसादात्परां शान्ति

स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥६२॥

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छिस तथा कुरु ।।६३।। सर्वगुह्यतमं भ्यः श्रृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥६४॥ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृरः। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । न चाराश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यति ॥६७॥ य इमं परमं गृह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भिनत मिय परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६९॥ अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ श्रद्धावाननसूयश्च श्रृणुयादिप यो नरः। सोऽपि मुक्तःशुभाँत्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ।।७१।। कच्चिदेतच्छ्तं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥

### अर्जुन उवाच

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः कंरिष्ये वचनं तव ॥७३॥

#### संजय उवाच

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
संवादिमममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ।।७४।।
त्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ।।७५॥
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम् ।
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मृहुः ।।७६॥
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।
विस्मयो मे महान् राजन्हृष्यामि चपुनःपुनः ।।७७॥
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो घनुर्धरः ।
तत्र श्रीवृजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ।।७८॥
•

#### ॐ तत्सत्

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोंगो नामाष्टादशो-ऽध्यायः ॥१८॥

ॐ शांतिः

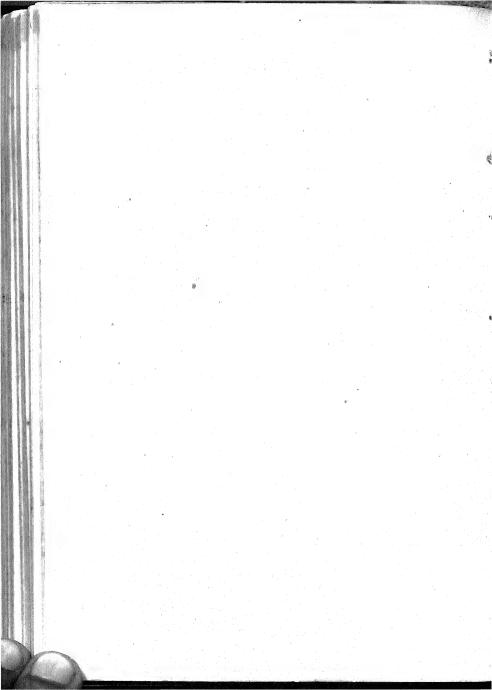

# गीता-प्रवेशिका

[गीताके सरल और भिक्त-प्रधान श्लोकोंका संग्रह]

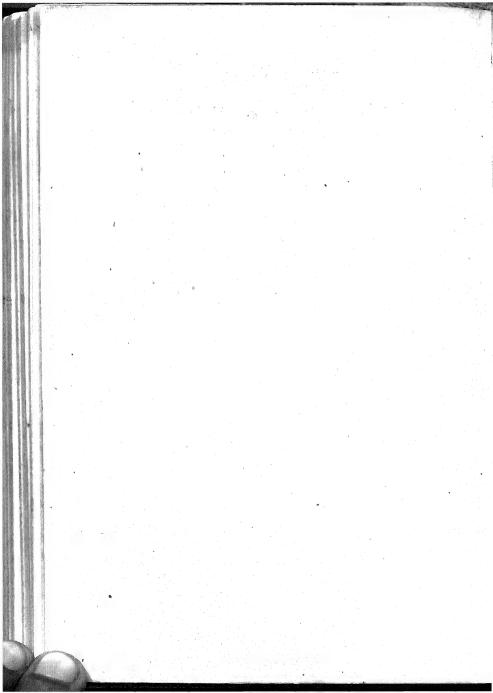

#### दो शब्द

यह गीता-प्रवेशिका यरवदा-मंदिरमें गत वर्ष संगृहीत की गई थी। मेरा तीसरा पुत्र रामदास उसी मंदिर (जेल) में था। उसको कोई बार मिलनेका अथवा लिखनेका मौका मुक्ते अमलदार दिया करते थे। रामदास गीता पढ़ता था, परंतु सब कुछ समक्त नहीं सकता था। रामदासमें भिक्त-भाव है, श्रद्धा भी है। उसकी सहायताके लिए मैंने गीताके सरल और भिवतप्रधान क्लोकोंका संग्रह करके भेजा। रामदासकों यह संग्रह अच्छा लगा। मैंने उसे रामगीताका नाम देकर और भी रामदासको प्रोत्साहन दिया।

बाबा राघवदासने उसे काका साहबके हाथमें देखा, पढ़ा और हरिजनसेवकों के लिए यह संग्रह उपयोगी होगा ऐसा उनको लगा और इस दृष्टिसे
उसे छपवाने की सम्मित मांगी। मैं कोई पंडित नहीं हूं इसलिए यह संग्रह
छपवाने योग्य है या नहीं उस बारेमें मैं निश्चय नहीं कर सकता था।
ग्राश्रमनिवासी श्री विनोबा, काका साहब और वालकृष्ण यहीं थे। तीनों
गीता के अभ्यासी और भवत हैं। मैंने बाबाजीसे कहा, यदि ये तीन ग्राश्रमवासी पसंद करें तो उस संग्रहको छपवाने में मुक्ते कोई बाधा नहीं है।
तीनोंने विचार करके और उपयोगिता बढ़ाने की दृष्टिसे तीन श्लोक निकालनेकी और चार नये दाखिल करने की सलाह दी। इतनी सुधारणा के
साथ यह संग्रह सेवक, सेविका और अन्य गीता भक्तों के सामने रखा जाता
है। ग्राशा और ग्राशय यह है कि इस संग्रहको प्रवेशिकाकी दृष्टिसे ही
पढ़ा जाय और ग्रच्छी तरह समक्ति बाद पूर्ण गीताका अभ्यास किया

जाय । साथ इतना भी स्मरणमें रखा जाय कि प्रवेशिका अथवा पूर्ण गीता कंठ करनेसे ही अथवा उसका पूर्ण अर्थ समभनेसे ही कुछ आत्मलाभ हासिल नहीं होगा । गीता अनुकरणके लिए है । उसके पारिभाषिक शब्द अच्छी तरह समभनेके बाद और उसका मध्यबिंदु अनासिक्त हृदयगत होनेके बाद गीता समभनेमें कम कठिनाई आती है ।

सत्याग्रह ग्राश्रम वर्घा ५-१०-३३

--मोहनदास करमचंद गांधी

## गीता-प्रवेशिका

8

#### श्रीभगवानुवाच

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥

#### श्रीभगवानने कहा-

आत्मासे मनुष्य आत्माका उद्धार करे, उसकी अधोगित न करे। आत्मा ही आत्माका बन्धु है और आत्मा ही आत्माका शत्रु है। ६-५

3

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्।।

उसीका आत्मा बन्धु है जिसने अपने बलसे मनको जीता है; जिसने आत्माको जीता नहीं वह अपने ही साथ शत्रुका-सा बर्ताव करता है। ६-६

₹

प्रशान्तात्मा विगतभीक्रंह्मचारिव्रते स्थितः । मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ।।

पूर्ण शान्तिसे, निर्भय होकर, ब्रह्मचर्यमें दृढ़ रहकर, मनको मारकर, मुक्तमें परायण हुआ योगी मेरा ध्यान घरता हुआ बैठे। ६-१४

िटपणी—ब्रह्मचारी व्रतका अर्थ केवल वीर्य-संग्रह ही नहीं है, साथ ही ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिए आवश्यक अहिंसादि सभी व्रत हैं।

8

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।।

सर्वत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेको सब भूतोंमें और सब भूतोंको अपनेमें देखता है। ६-२९

A

यो मां पश्यित सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यित । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यित ॥ जो मुक्ते सर्वत्र देखता है और सबको मुक्कमें देखता है, वह मेरी दृष्टिसे ओभल नहीं होता और मैं उसकी दृष्टिसे ओभल नहीं होता। ६-३०

હ્

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते ।।

मुभमें लीन हुआ योगी भूतमात्रमें रहनेवाले मुभको भजता है, वह चाहे जिस तरह बर्तता हुआ भी मुभमें बर्तता है। ६-३१

टिप्पणी—'आप' जबतक है, तबतक तो परमात्मा 'पर' है। 'आप' मिट जानेपर–शून्य होनेपर ही एक परमात्माको सर्वत्र देखता है। अध्याय १३-२३ की टिप्पणी देखिये।

७

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।।

हे अर्जुन! जो मनुष्य अपने जैसा सबको देखता है और सुख हो या दुःख दोनोंको समान समभता है, वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है। ६-३२

5

योगिनामि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ सब योगियोंमें भी उसे में सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं, जो मुक्तमें मन पिरोकर मुक्ते श्रद्धापूर्वक भजता है। ६-४७

3

मतः परतरं नान्यित्विचिद्यस्ति धनंजय।
मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव।।
हे धनञ्जय! मुक्तसे उच्च दूसरा कुछ नहीं है।
जैसे धागेमें मनके पिरोये हुए रहते हैं, वैसे यह सब
मुक्तमें पिरोया हुआ है।
७-७

80

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम् । बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ हे पार्थ ! समस्त जीवोंका सनातन बीज मुभे जान । बुद्धिमानकी बुद्धि मैं हूं, तेजस्वीका तेज मैं हूं। ७-१०

#### 28

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरित नित्यशः । तस्याहं सुल्रभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। हे पार्थः ! चित्तको अन्यत्र कहीं रखे बिना जो नित्य और निरन्तर मेरा ही स्मरण करता है, वह नित्ययुक्त योगी मुभे सहजमें पाता है । ८-१४

#### १२

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ जो लोग अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करते हुए मुभे भजते हैं, उन नित्य मुभमें ही रत रहनेवालोंके योग-क्षेमका भार मैं उठाता हूं । ९-२२ टिप्पणी—योग अर्थात् वस्तुको प्राप्त करना और क्षेम अर्थात् प्राप्त वस्तुको संभाल रखना ।

#### 23

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छिति । तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ पत्र, फूल, फल या जल जो मुफ्ते भक्तिपूर्वक अर्पण करता है वह प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पित किया हुआ मैं सेवन करता हूं । ९-२६ िष्पणी—तात्पर्य यह कि ईश्वरप्रीत्यर्थ जो-कुछ सेवाभावसे दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणीमें रहनेवाले अन्तर्यामी रूपसे भगवान ही करते हैं।

#### \$8

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।।

इसलिए हे कौन्तेय ! तू जो करे, जो खाय, जो हवनमें होमे, जो दानमें दे, जो तप करे, वह सब मुफे अर्पण करके कर। ९-२७

#### १प्र

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम्।।

सब प्राणियों में समभावसे रहता हूं। मुभे कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है। जो मुभे भिनतपूर्वक भजते हैं वे मुभमें हैं और मैं भी उनमें हूं। ९-२९

#### १६

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ।।

भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुक्ते भजे तो उसे साधु हुआ ही मानना चाहिये, क्योंकि अब उसका अच्छा संकल्प है। ९-३०

**टिप्पणी**—क्योंकि अनन्य भक्ति दुराचारको शान्त कर देती है।

#### 20

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

वह तुरन्त धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर शान्ति पाता है। हे कौतेन्य ! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता। ९-३१

#### 25

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥

मुभमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त यज्ञ कर, मुभ्के नमस्कार कर, इससे मुभमें परायण होकर, आत्माको मेरे साथ जोड़कर तू मुभ्के ही पावेगा।

#### 38

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥

मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं और सब मुक्ससे ही प्रवृत्त होते हैं, यह जानकर समक्षदार लोग भावपूर्वक मुक्ते भजते हैं। १०-८

#### २०

मिंचता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ।।

मुभमें चित्त लगानेवाले, मुभे प्राणार्पण करनेवाले एक-दूसरेको बोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कीर्तन करते हुए, सन्तोष और आनन्दमें रहते हैं।

#### २१

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।।

इस प्रकार मुक्तमें तन्मय रहनेवालोंको और मुक्ते प्रेमसे भजनेवालोंको मैं ज्ञान देता हूं और उससे वे मुक्ते पाते हैं। १०-१०

तेषामेवानुकस्पार्थमहमज्ञानजं तमः। नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥

उनपर दया करके उनके हृदयमें स्थित मैं ज्ञानरूपी प्रकाशमय दीपकसे उनके अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करता हुं। १०-११

# २३

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ जो मेरे दर्शन तूने किये हैं वह दर्शन न वेदसे, न तपसे, न दानसे अथवा न यज्ञसे हो सकते ११-५३

#### २४

हैं ।

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ।। परन्तु हे अर्जुन ! हे परंतप ! मेरे सम्बन्धमें ऐसा ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुक्तमें वास्तविक प्रवेश केवल अनन्य-भिवतसे ही सम्भव है।

मत्कर्मकृत्मत्परमो मद्भवतः सङ्गवर्जितः। त्रिवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव।।

हे पाण्डव ! जो सब कर्म मुक्ते समर्पण करता है, मुक्तमें परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आसक्ति-का त्याग करता है और प्राणीमात्रमें द्वेषरहित होकर रहता है, वह मुक्ते पाता है। ११-५५

#### २६

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यःस च मे प्रियः॥

जिससे लोग उद्देग नहीं पाते, जो लोगोंसे उद्देग नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्देगसे मुक्त है, वह मुभ्ने प्रिय है। १२-१५

#### २७

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।।

समस्त नाशवान प्राणियोंमें अविनाशी परमेश्वरको समभावसे मौजूद जो जानता है वही उसका जानने-वाला है। १३-२७

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः॥

जिसके द्वारा प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और जिसके द्वारा यह समस्त व्याप्त है उसे जो पुरुष स्वकर्म द्वारा भजता है वह मोक्ष पाता है।

## 35

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।।

हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियोंके हृदयमें वास करता है और अपनी मायाके बलसे उन्हें चाकपर चढ़े हुए घड़ेकी तरह घुमाता है। १८-६१

# 30

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।।
हे भारत ! तू सर्वभावसे उसकी शरण
छे। उसकी कृपासे परमशान्तिमय अमरपदको
पावेगा।
१८-६२

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।

सब धर्मोंका त्याग करके एक मेरी ही शरण ले। मैं तुभे सब पापोंसे मुक्त करूंगा। शोक मत कर। १८-६६

# ३२

# संजय उवाच

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्घरः । तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ।।

# संजयने कहा-

जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां धनुर्धारी पार्थ हैं, वहां श्री है, विजय है वैभव हैं, और अविचल नीति है ऐसा मेरा अभिप्राय है। १८-७८

दिप्पणी-योगेश्वर कृष्णसे तात्पर्य है अनुभव-सिद्ध शुद्ध ज्ञान, और चनुर्घारी अर्जुनसे अभिप्राय है तदनुसारिणी किया। इन दोनोंका संगम जहां हो वहां सञ्जयने जो कहा उसके सिवा दूसरा क्या परिणाम हो सकता है?

# श्रर्जुन उवाच

पश्यामि देवांस्तव देव देहे
सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान्।
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्।।

# अर्जुन बोले—

हे देव ! आपकी देहमें मैं देवताओंको, भिन्न-भिन्न प्रकारके सब प्राणियोंके समुदायोंको, कमलासन-पर विराजमान ईश ब्रह्माको, सब ऋषियोंको और दिव्य सर्पोंको देखता हूं।

## 38

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।।

आपको मैं अनेक हाथ, उदर, मुख और नेत्र-युक्त अनन्तरूपवाला देखता हूं। आपका अन्त नहीं है, मध्य नहीं है, न है आपका आदि। हे विश्वेश्वर ! आपके विश्वरूपका में दर्शन कर रहा हूं। ११-१६

# 34

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।।

आपको मैं जाननेयोग्य परम अक्षररूप, इस जगतका अन्तिम आधार, सनातन धर्मका अविनाशी रक्षक और सनातन पुरुष मानता हूं। ११-१८

# ३६

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् । पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ।।

जिसका आदि, मध्य या अन्त नहीं है, जिसकी शक्ति अनन्त है, जिसके अनन्त बाहु हैं, जिसके सूर्यचन्द्ररूपी नेत्र हैं, जिसका मुख प्रज्विलत अग्निके समान है और जो अपने तेजसे इस जगतको तपा रहा है ऐसे आपको मैं देख रहा हूं।

99-93

30

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः।
दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्नं तवेदं
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्।।

आकाश और पृथ्वीके बीचके इस अन्तरमें और समस्त दिशाओं में आप ही अकेले व्याप्त हो रहे हैं। हे महात्मन्! वह आपका अद्भुत उग्र रूप देखकर तीनों लोक थरथराते हैं।

35

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।।

आप आदिदेव हैं। आप पुराणपुरुष हैं। आप इस विश्वके परम आश्रयस्थान हैं। आप जाननेवाले हैं और जाननेयोग्य हैं। आप परमधाम हैं। हे अनन्तरूप! इस जगतमें आप व्याप्त हो रहे हैं। ११-३८

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः
प्रजापितस्त्वं प्रपितामहश्च।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।।
वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापित, प्रपितामह आप ही हैं। आपको हजारों बार नमस्कार पहुंचे।

80

और फिर भी आपको नमस्कार पहुंचे।

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वाः।।

हे सर्व ! आपको आगे, पीछे, सब ओरसे नमस्कार है। आपका वीर्य अनन्त है, आपकी शक्ति अपार है, सब-कुछ आप ही धारण करते हैं, इसलिए आप ही सर्व हैं।

११-४०

88

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥

स्थावरजंगम जगतके आप पिता हैं। आप उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कहांसे हो सकता है? तीनों लोकमें आपके सामर्थ्यका जोड़ नहीं है।

#### 8२

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं
प्रसादये त्वामहमीशमीडचम्।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः
प्रियः प्रियायाईसि देव सोढुम्।।

इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आपसे, पूज्य ईश्वरसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना करता हूं। हे देव! जिस तरह पिता पुत्रको, सखा सखाको सहन करता है, वैसे आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे कल्याणके लिए मुफ्ते सहन करनेयोग्य हैं।

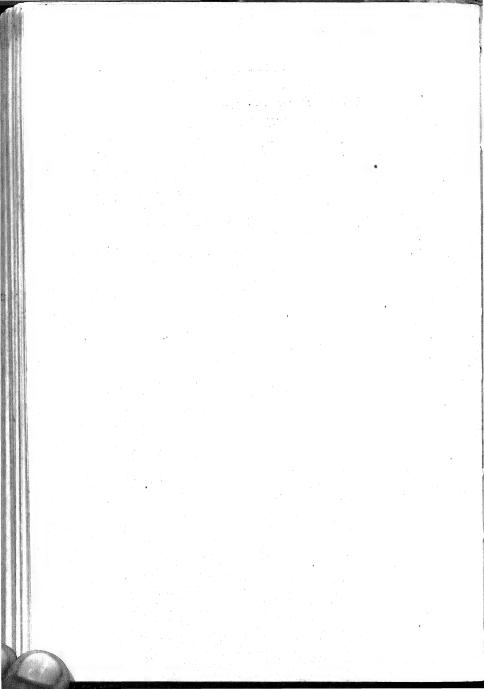

# गीतापदार्थकोष

[गीताके शब्दोंका अर्थसहित स्थल-निर्देश]

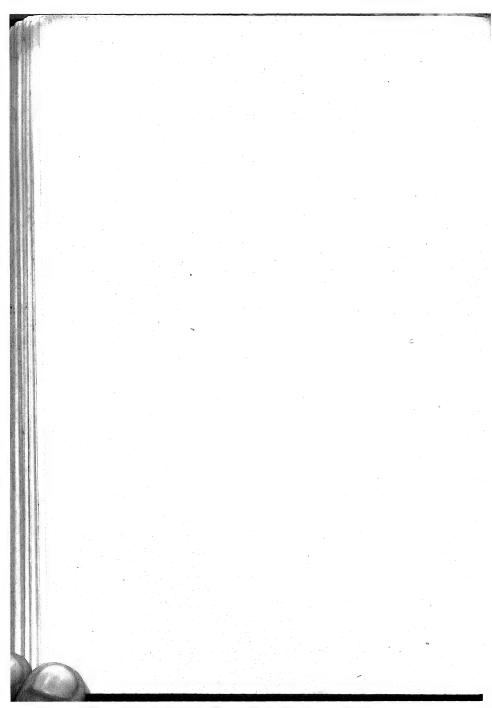

# पाठकोंसे निवेदन

काका साहबने अपने 'दो शब्द' में बताया है कि यह कोष बारह वर्ष पहले तैयार हुआ और जैसा चाहिए था वैसा न होनेपर भी आज क्यों छप रहा है।

जिन्हें मेरे नामसे प्रकाशित अनुवादमें कुछ भी रस है उनके लिए यह कोष सहज ही आवश्यक है। संभव है, अन्य गीताभ्यासियोंके लिए भी यह उपयोगी हो। ऐसे छोगोंके लिए मेरी यह सूचना है कि यदि 'पदार्थकोष' में दिये हुए अर्थ उन्हें न रुचें और दूसरे अर्थ अधिक प्रिय लगें तो वे उन्हें उसीमें लिख लें। ऐसा करनेसे उन्हें बहुत थोड़ी मेहनत-में अपना मनचाहा कोष मिल जायगा और इस प्रकार अभ्यास करने वाले व्यक्ति यदि अपने पसंद किये हुए अर्थ मेरे पास भेज दें तो मैं आभारी होऊंगा।

में ज्यों-ज्यों गीताका अभ्यास करता हूं त्यों-त्यों मुक्ते उसकी अनुपमता अधिक मालूम होती जाती है। मेरे लिए वह आध्यात्मिक कोष है।

में जब कभी कार्याकार्यकी परेशानीमें पड़ता हूं तब उसका श्राश्रय लेता हूं और श्रवतक उसने मुक्ते कभी निराश नहीं किया। वह सचमुच काम-धेनु हैं। रोज एक क्लोक, फिर दो, फिर पांच, फिर रोज एक श्रध्याय, फिर चौदह दिनमें पारायण श्रोर श्रंतमें कई वर्षसे हममेंसे कुछ ठींग सात दिन-के पारायणतक पहुंच गये हैं श्रोर सुबह साढ़े चार बजेके लगभग निश्चित दिनोंके निश्चित श्रध्यायोंकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। कुछ-ने—बहुत थोड़े लोगोंने—श्रठारहों श्रध्याय कंठ कर लिये हैं। वारके हिसाबसे सुबहकी प्रार्थनामें रोज यह कम चलता है: शुऋ १, २; शनि ३, ४, ५; रवि ६, ७, ८; सोम ६, १०,११, १२; मंगल १३, १४, १५; बुघ १६, १७; गुरु १८.

इस विभाजनके विषयमें इतना ही कहना काफी है कि इसके पीछे एक विचारश्रेणी रही है। ऐसा अनुभव है कि इस प्रकार मनन करनेमें ठीक-ठीक सुविधा होती है।

यह प्रश्न उठना संभव है कि शुक्रवारसे ही पारायण क्यों शुरू हुआ। इसका कारण इतना ही हैं: काफी समयतक चौदह दिनका पारायण चलता रहा। यरवदा जेलमें मुक्ते सात दिनके पारायणकी बात सूक्षी और एक शुक्रवारको उसपर अमल हुआ, इसलिए और उसी समयसे पारायण-सप्ताह शुक्रवारसे शुरू होता है।

पारायणकी बात यहां देनेके दो हेतु हैं। एक तो यह बताना कि गीता-भिक्त ग्राजतक हममें से कुछ लोगोंको कहांतक ले गई है ग्रौर दूसरे पाठकोंको श्रभ्यासमें प्रोत्साहन देनेवाला रास्ता बताना।

किंतु गीता गाकर ही निहाल नहीं हो सकते। गीता धर्म-दर्शक कोष है, ग्रात्माकी उलभनको सुलभानेवाली प्रचंड शक्ति है, दीन-दुखियों- का ग्राधार है, सोतेसे जगानेवाली है, जो ऐसा मानता है उसे ही गीता-गान मदद दे सकता है। यहां यह कहनेका ग्राशय बिल्कुल नहीं है कि बिना ग्रर्थ समभे गीता-गान स्वतंत्ररूपसे मनुष्यका कल्याण करता है। प्रयत्नपूर्वक पाले हुए तोतेको गीता ग्रवश्य कंठ कराई जा सकती है; किंतु उससे तोतेको या उसके शिक्षकको जरा भी पुण्य नहीं मिलनेका।

गीता जीती-जागती, जीवन देनेवाली, ग्रमर माता है। दूध पिलाकर पालने-पोसनेवाली माता एक दिन घोखा देकर चली जायगी। हम देखते हैं, ग्रसंख्य माताएं ग्रपनी संतानको तूफानमेंसे बचानमें ग्रसमर्थं रहती हैं। किंतु गीतामाताका ग्राश्रय लेनेवाला भयंकर तूफानमेंसे उबर जाता है। वह, नित्य जाग्रत है। कभी घोखा नहीं देती। किंतु जैसे बिना मांगे

मां भी दूध नहीं पिलाती वैसे ही गीतामाता भी बिना मांगे कुछ नहीं देती। वह किसीको ग्रपनी गोदमें लेनेसे पहले उसकी कठिन परीक्षा लेती हैं, पूर्ण भिक्तकी ग्रपेक्षा रखती हैं। शुष्क भिक्तसे भी काम नहीं चलेगा। वह ग्रनन्य भिक्त चाहती है। इसलिए जो लोग उसे सर्वार्पण करनेको तैयार नहीं उन्हें ग्राश्रय देना वह बिलकुल ग्रस्वीकार कर देती है।

भौतिक शास्त्रके बड़े-बड़े प्रभ्यासी उसके पीछे पागल हो जाते हैं तब कहीं उन्हें उसका कुछ दर्शन होता है। एम. ए., बी. ए., होनेवाले रात-दिन पढ़ते हैं, उसपर पैसा खर्च करते हैं, शरीर सुखाते हैं। इस प्रकार प्रयत्न करनेवालों मेंसे कुछ ही लोग पहली बारमें उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण न होनेवाले निराश न होकर बार-बार प्रयत्न करते हैं ग्रौर उत्तीर्ण होने-पर ही शांतिसे बैठते हैं। ग्रौर ग्रंतमें—?

गीतामृतका पान करनेके लिए तो इन प्रयत्नोंकी अपेक्षा बहुत अधिक प्रयत्नकी आवश्यकता होनी चाहिए और है ही। परंतु उस अमृत-पानकी गरज कितनोंको है ? गरज है तो कितने लोग जी तोड़कर प्रयत्न करनेको तैयार होते हैं ? हम जानते हैं कि जैसे मैंने बताया है उस दृष्टिसे गीता-भिक्त करनेवालोंकी संख्या नहींके बराबर है। तो भी सब लोग यह कबूल करते हैं कि गीता सारे उपनिषदोंका दोहन है। किसी भी हिन्द्को उसके ज्ञानसे रहित नहीं होना चाहिए; किंतु आजकल धर्ममात्रकी कीमत घट गई है। उसके कारणोंमें जानेका यह अवसर नहीं है। मैंने तो, यह गीतापदार्थकोष प्रकाशित हो रहा है, इस निमित्तसे जिज्ञासुओंका ध्यान गीतारूपी रत्नकी तरफ़ खींचने और उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है यह बतानेका प्रयत्न इस निवेदनमें किया है, वह सफल हो।

सेगांव, वर्घा । २४-६-३६ )

—मोहनदास करमचंद गांधी

# दो शब्द

गीताके शब्दोंकी (पदों की) ग्रक्षरानुक्रमणिका, उनका स्थलनिर्देश ग्रौर उनका ग्रथंकोष गांधीजीने सन् १९२२-२३ में यरवदा जेलमें तैयार किया । जेलकी पढ़ाई ग्रौर साहित्य-प्रवृत्तिके संबंधमें गांधीजीने लिखा है:

"जबसे मैंने संसारमें प्रवेश किया तबसे मुभे लगा कि सामान्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिए मुभे पढ़ना चाहिए। किंतु मुभे जीवनमें पहले- से ही तूफान ग्रौर संकट दिखाई दिये। इसलिए साहित्यमें रस लेने- को ग्रधिक समय न मिला। सन् १८६४के बाद कुछ पढ़ने-पढ़ानेका समय मुभे मिला तो वह केवल दक्षिण ग्रफ़ीकाकी जेलोंमें ही। मुभे पढ़ने- का शौक पैदा हुग्रा इतना ही नहीं, बल्कि अपना संस्कृतका ज्ञान पूरा करने ग्रौर तामिल, हिंदी तथा उर्दूका ग्रभ्यास करनेको मेरा मन हुग्रा। दक्षिण ग्रफ़ीकाकी जेलोंमें मेरी पढ़नेकी ग्रभिक्वि तीन्न हुई थी। इसलिए दक्षिण ग्रफ़ीकाके ग्रपने ग्राखिरी कारावासके समय मुभे समय- से पहले छोड़ दिया गया तब मुभे दुःख हुग्रा।

"इसिलए हिंदुस्तानमें जब ऐसा अवसर आया तब मैंने आनंदपूर्वक उसका स्वागत किया। मैंने यरवदामें अभ्यासका एक नियमित कम बना लिया, जिसे पुरा करनेके लिए ६ वर्ष काफी न थे।

"जर्जरित शरीरवाला ५४ वर्षका बूढ़ा होते हुए भी मैंने चौबीस वर्ष-के तरुणके समान उत्साहपूर्वक ग्रभ्यास शुरू किया। मैं ग्रपने समयके एक-एक क्षणका हिसाब रखता ग्रौर चाहता था कि छूटनेपर मैं उर्दू ग्रौर तामिलका ग्रच्छा ग्रभ्यासी होकर ग्रौर संस्कृतका ग्रच्छा ज्ञान लेकर ही बाहर निकलूं। संस्कृतके मूल ग्रंथ पढ़नेकी मेरी कामना पूरी हो जाती, किंतु ऐसा होनेका संयोग न था। दुर्भाग्यसे में बीमार पड़ गया। उसके परिणामस्वरूप में छूटा और मेरे अभ्यासके रंगमें भंग हो गया।"

फिर भी गांधीजीने अनेक भाषाओं की छोटी-बड़ी मिलाकर डेढ़ सौ किताबें तो पढ़ ही डालीं। इनमें महाभारत, गीता और उपनिषदों का अभ्यास तो था ही। वे लिखते हैं:

"जिन पुस्तकोंके बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता था वे महाभारत, रामायण और भागवत थीं। वेदको मूलमें देखनेकी इच्छा उपनिषद्से सतेज हुई। उसकी उत्कट कल्पनाम्रोंसे अपार आनंद हुआ और उसकी आध्यात्मिकतासे मेरी आत्मा शांत हुई।"

इस पढ़ाईके साथ-साथ उन्होंने यह गीतापदार्थकोष भी तैयार किया। इसके संबंधमें उन्होंने लिखा है:

"जेलमें किये गए अपने अभ्यासकी इस समालोचनाको प्रा करने-से पहले मैं विद्यार्थी पाठकको नियमित कार्य करनेकी उपयोगिताके संबंधमें तथा शुष्क वस्तुओंको रसपूर्ण बनानेकी रीतिके संबंधमें दो शब्द कह दूं। मेरे अपने अभ्यास और नित्यप्रतिके उपयोगके लिए मुभे गीताकी एक शब्दानुक्रमणिका तैयार करनी थी। शब्द और उनके संबंध लिखने और दो-दो बार उनको क्रमसे लगानेका काम बहुत रसपूर्ण नहीं है। मेरी धारणा थी कि अपने कारावासके समय में यह काम करूं तो भी इस कामके लिए बहुत समय देना मुभे रुचिकर न था। मेरा समयपत्रक भरा हुआ था। इससे रोज केवल बीस मिनट इस काम-में देनेका मैंने निश्चय किया। इस कार्यमें इतना थोड़ा समय देनेसे यह बेगार-जैसा नहीं मालूम होता था। उलटे, रोज उसका समय होनेकी मैं राह देखता। जब उसकी दूसरी बारकी अनुक्रमणिका तैयार करनेका समय श्राया तब तो मैं उसमें तल्लीन होने लगा। जिज्ञासु स्वयं इस बातका श्रनुभव कर देखें। जिन शब्दोंका श्रनुकम मुफें ठीक करना था उनके
पहले श्रक्षरोंका श्रक्षरानुकम मेंने पहले तैयार किया, किंतु प्रत्येक श्रक्षरके शब्दोंको श्रांतरिक श्रक्षरानुकममें किस रीतिसे लगायें, यह प्रश्न
मेरे लिए जटिल हो गया। मैंने कभी शब्दकोष तैयार नहीं किया था।
इससे मुफें स्वतंत्र रूपसे काम करनेकी रीति खोजनी पड़ी श्रौर जब
मैंने वह खोज ली तब मेरे श्रानंदका पार नहीं रहा। बचपनमें जो
श्रानंद गोली श्रौर कंचेके खेलमें श्राता उससे भी श्रिधक श्रानंद मुफें
इस अनुक्रमणिकाको लगानेके खेलसे मिला। यह रीति सुघड़, तेज
श्रौर भूल होने ही न पाये ऐसी थी। यह सारा काम पूरा करते मुफें
श्रठारह महीने लगे। श्राज श्रव इस शब्दानुकममें देखकर मैं तत्काल
जान सकता हूं कि गीताजीमें श्राया हुश्रा कोई भी शब्द कहां श्रौर कितनी
बार प्रयुक्त हुश्रा है। इसमें दूसरा भी श्रमिप्राय रहा है। यदि मैं कभी
गीताके संबंधमें श्रपने विचार लिखनेमें समर्थ हुश्रा तो इस शब्दानुकम
ग्रौर इन विचारोंको पाठकोंके समक्ष रखना भी चाहता हूं।"

ऐसी बात नहीं है कि गीताका पदानुक्रम इसके पहले किसीने तैयार न किया हो। थोड़ी-बहुत पूर्णताथाले ऐसे गीता-पद-कोष चार-पांच तो हैं ही, किंतु गांधीजीको अपने विनोदके लिए और जेलकी सहूलियतके लिए इस प्रकारका कोष स्वतंत्र रूपसे तैयार करना था। गांधीजी-का मानस प्रत्येक क्षेत्रमें शास्त्रीय रीतिसे काम करता है। गीताके अभ्यासकी सुविधाके लिए उन्होंने एक बार अनेक भाषान्तरोंके हरेक क्लोकके अनुवाद इकट्ठे करके टाइप कराये थे। इसे अंग्रेजीमें 'कॉन्कोर्डन्स' (सादृश्य) कहते हैं। इसका उद्देश्य अक्षरानुक्रमसे यह बताना होता है कि अमुक ग्रंथमें अथवा अमुक लेखककी तमाम रचनाओंमें अमुक शब्द कहां-कहां और कितनी बार आया है। गांधीजीने इसमें हरेक पदका अर्थ

भी देकर इसकी उपयोगिता बढ़ा दी हैं। इसलिए पद केवल पदकोष न रहकर प्रथंकोष भी हो गया है। श्रौर इसीलिए इसको गीतापदार्थकोष नाम दिया गया है। इस पदार्थकोष में उन्होंने पहले संस्कृत कोषों में दिये हुए श्रर्थ ही लिखे थे। बादमें जब उन्होंने गीताके अपने अर्थको स्पष्ट करनेके लिए श्रनासक्तियोग लिखा तब उसमें दिये हुए श्रर्थ भी इस पदार्थ-कोष में जोड़ दिये गए। श्रॉडिनेन्सराजकी धांघलीके दिनों में यह संवर्धित कोष खो गया। इसलिए अभी-अभी दो-तीन मित्रोंने गांघीजीके मूल हस्तलिखित पदसे फिर मेहनत करके यह तैयार किया है और आज यह पाठकों के हाथ में दिया जा रहा है।

यह कोष जैसा बना है उससे गांधीजीको पूर्ण संतोष नहीं है। उनकी इच्छा थी कि अर्थ देना ही है तो प्रत्येक महत्त्वके शब्दका अलग-अलग भाष्यकारोंने और गीताके नये-पुराने अभ्यासियोंने अलग-अलग जो अर्थ किया है, वह सब व्यवस्थित रीतिसे दें। इससे भाष्यार्थका तुलनात्मक अभ्यास सुलभ हो जाता।

यह तो अर्थ-भेदकी दृष्टि हुई । दूसरी रीतिसे भी अर्थकोषको शास्त्र-शुद्ध करनेके लिए शब्दोंका घात्वर्थं देकर उसके बाद गीता-युगतक इन शब्दोंके अर्थमें कैसे अंतर पड़ता गया और गीताने इन शब्दोंका खास क्या अर्थ किया है यह बताना चाहिए । उसके बाद तत्त्वज्ञानके विकासका अनुसरण करके भाष्यकारोंको यह अर्थ क्यों बदलना पड़ा, यह भी थोड़े-में बताना चाहिए । इस रीतिसे अर्थ-विकासकी सीढ़ियों अथवा प्रवाहको बताकर गीताके लिए पर्याप्त 'सेमेन्टिकस्' (शब्दार्थ-शास्त्र) बनाना चाहिए । जैसे मनुष्योंका विकास होता है, वैसे मनुष्य-जातिमें प्रयुक्त महान् शब्दोंके अर्थमें भी विकास होता जाता है । शब्द भी वस्तुतः सगुण पुरुष ही हैं ।

इस ग्रर्थ-विकासके संबंधमें ग्रनासिक्तयोगकी प्रस्तावनामें गांधीजी-

ने लिखा है: "मनुष्यकी भांति महावाक्योंके ग्रर्थका विकास भी होता ही रहता है। भाषाग्रोंके इतिहासकी जांच कीजिये तो मालूम होगा कि ग्रनेक महान् शब्दोंके ग्रर्थ नित्य नये होते रहे हैं....गीताकारने महाशब्दोंका व्यापक ग्रर्थ करके ग्रपनी भाषाका भी व्यापक ग्रर्थ करना हमें सिखाया है।"

ग्रागे चलकर वे लिखते हैं: "गीता एक महान् धर्मकाव्य है। उसमें जितने गहरे उतरेंगे उतने ही नये ग्रौर सुंदर ग्रर्थ उसमेंसे मिलेंगे....गीतामें श्राये हुए महाशब्दोंका ग्रर्थ युग-युगमें बदलता ग्रौर विस्तृत होता रहेगा। गीताका मूल मंत्र कभी नहीं बदल सकता। वह मंत्र जिस रीतिसे साधा जा सके उस रीतिसे जिज्ञासु चाहे जो ग्रर्थ कर सकता है।"

गांधीजीकी इच्छाके अनुसार ऐसा व्यापक और शास्त्रशुद्ध संपूर्ण गीतापदार्थकोष जब तैयार होगा तब होगा। इस समय तो हम उनकी बारह वर्ष पहलेकी प्रवृत्तिका फल गीताभ्यासियोंके आगे रखते हैं।

सरस्वती-पूजन २४-६-'३६

---दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

# गीता-पदार्थ-कोष

ग्र

श्रकर्तारम्—४-१३, 37-78 श्रकर्ता; श्रकर्तारूपमें अकर्म-४-१६, १८ कर्मशुन्यता, श्रकर्म श्रकमंकृत्—३-५ कर्म किये बिना श्रकर्मण:---३-८ कर्म न करनेसे; ३-८ कर्म न करनेवालेकी, कर्म बिना; ४-१७ कर्म-शून्यताका, ग्रकर्मका कर्मशुन्यतामें, श्रकर्मणि---२-४७ कर्म न करनेके विषयमें; ४-१८ ग्रकर्ममें श्रकल्मषम्---६-२७ पापरहित हुए को, निष्पापको ग्रकार:---१०-३३ ग्रकार; 'ग्र' यह ग्रक्षर ग्रकार्यम्--१८-३१ न करने योग्य म्रकीर्तिकरम्---२-२ लांछन लगानेवाला, ग्रपयश देनेवाला श्रकीर्तिम्---२-३४ श्रपकीर्ति, निंदा श्रकीर्ति:--- २-३४ श्रयश, श्रपकीर्ति

म्रकुर्वत---१-१ किया दु:खकर, ग्रकुशलम्---१८-१० ग्रसुविधाजनक **अकृतबुद्धित्वात्—१८-१६ असंस्कृत** बुद्धिके कारण त्रकृतात्मानः—१५-११ सं<del>स्</del>कार-रहित लोग, जिन्होंने ग्रात्म-शुद्धि नहीं की है ऐसे लोग **प्रकृतेन—३-१८ न करने**से ग्रज्ञानी म्रकृत्स्नविदः---३-२६ मंदबुद्धि लोगोंको, अधकचरे ज्ञान वालोंको ग्रिक्रय:--६-१ क्रियाम्रोंका करनेवाला म्रकोध:-१६-२ कोधरहित होना म्रक्लेद्य:---२-४ जो भिगोया न जा सके ऐसा ग्रक्षय (यय) म्---५-२१ अविनाशी, ग्रक्षय्य (जिसे नष्ट न किया जा सके ) नाशरहित. ग्रक्षय:---१०-३३ ग्रविनाशी

नाशी) परमात्मासे उत्पन्न हुग्रा; शाश्वत ब्रह्म (ग्रक्षर) से उत्पन्न हुम्रा ग्रक्षरम्---- ८-३, ११; ११-१८, ३७; १२-१, ३ ग्रक्षर, **ग्र**विनाशी; १०-२५ ॐ कार, 'ॐ' यह ग्रक्षर श्रविनाशी; १५-१६, १६ अक्षर (पुरुष) श्रक्षराणाम्--१०-३३ श्रक्षरोंमें, वर्णींमें ग्रक्षरात्---१५-१८ ग्रक्षरसे म्रखिलम्--४-३३ पूरा, निःशेष; ७-२६ म्रखिल; १५-१२ सारे, समूचे अगतासून् २-११ जिनके प्राण नहीं गये हैं उनको, जीवितोंको ग्रग्नि:--४-३७; ८-२४; ६-१६; ११-३६; १८-४८ अगिन अग्नौ--१५-१२ अग्निमें श्रग्रे--१८-३७, ३८, ३९ श्रारंभमें श्रघम्---३-१३ पापको श्रघायु:---३-१६ पापी जीवनवाला श्रङ्गानि---२-४८ श्रंगों (को), गात्रों (को) भचरम्-१३-१५ स्थावर, स्थिर

श्रक्षरसमुद्भवम्---३-१५ (ग्रवि- ध्रचलप्रतिष्ठम्---२-७० श्रचल स्थितिवालेको, जिसकी मर्यादा निश्चल है उसे, ग्रचल प्रतिष्ठावालेको ग्रचलम्---६-१३; १२-३ ग्रचल ग्रचलः---२-२४ ग्रचल ग्र**चला—-२-५३ स्थिर (बुद्धि)** ग्रचलाम्---७-२१ दृढ़ ग्रचापलम्---१६-२ ग्रचांचल्य, अचंचलता, दुढ़ता ग्रचिन्त्यरूपम्---- विचारमें न य्रा सके ऐसे रूपवाला, ग्रचिन्त्य ग्रचिन्त्यम्---१२-३ ग्रचिन्त्य ग्रचिन्त्यः---२-२५, जिसका चिन्तन न किया जा सके ऐसा, मनके लिए ग्रगम्य ग्रचिरेण-४-३६ तुरत, बिना विलंबके ग्रचेतसः---३-३२; १४-११; १७-६ अविवेकी, ज्ञानहीन, मृढ् ग्रच्छेद:---२-४ जो छेदा न जा सके ऐसा अच्युत---१-२१; ११-४२; १८-७३ हे ग्रच्युत, कृष्ण ग्रजस्रम्-१६-१९ निरंतर, बारं-बार

म्रजम्---२-२१; ७-२५; १०-३, विपरीत (तुलना करो १८-१२ ग्रजन्मा, जन्मरहित म्रज:---२-२०; ४-६ म्रजन्मा, जन्मरहित ग्रजानता—११-४१ ग्रनजाने, भूलमें ग्रजानन्तः--७-२४; 8-23; १३-२५ न जाननेवाले ग्रज्ञ:--४-४० ग्रज्ञानी श्रज्ञानजम्--१०-११ ग्रज्ञानसे उत्पन्न हुम्रा, म्रजानरूप; १४-८ ग्रज्ञानमूलक म्रज्ञानविमोहिताः---१६-१५ ग्रज्ञानसे ग्रति मूढ हुग्रा ग्रज्ञानसंभूतम्—४-४२ ग्रज्ञानसे उत्पन्न हुम्रा ग्रज्ञानसंमोहः---१८-७२ ग्रज्ञान-जन्य मोह श्रज्ञानम्---५-१६; १३-११; १४-१६, १७; १६-४ ग्रज्ञान **ग्रज्ञानाम्—-३-२६ ग्रज्ञानियों**की त्रज्ञानेन---५-१५ त्रज्ञान-ग्रविद्यासे श्रणीयांसम्--- ८- छोटा, ग्रत्यन्त सूक्ष्म ग्रणोः--- द- ६ ग्रण्से म्रतत्त्वार्थवत्-१८-२२ तत्त्वरहित, रहस्यहीन, मूल स्वरूपसे

३२) श्रतन्द्रितः--३-२३ श्रालस्यरिहत (होकर) ग्रतपस्काय-१८-६७ तपश्चर्या-रहितको, ग्रसंयमीको, जो तपस्वी नहीं है उसे ग्रतः---१-२४; १५-१८ इसलिए, इस कारणसे; १३-११ इससे, इनसे ग्रतः परम्---२-१२ इससे आगे; १२-८ इस लोकसे, इस जन्मके बाद म्रतितरन्ति--१३-२५ तर जाते ग्रतिनीचम्---६-११ बहुत नीचा श्रतिमानिता--१६-३ श्रति श्रभि-मान ग्रतिरिच्यते---२-३४ ग्रधिक है, बढ़ जाती है **अतिवर्तते—६-४४**; १४-२१ लांघ जाता है, तर जाता है म्रतिस्वप्नशीलस्य--६-१६ म्रधिक सोनेवालेको अतीत:--१४-२१; १५-१८ लांघ गया हुग्रा, . . . को तर जाने वाला, . . . से पर

श्रतीत्य--१४-२० लांघकर; पार करके श्रतीन्द्रियम्---६-२१ इंद्रियोंसे अतीत,--पर, जिसका अनु-भव न हो सके ऐसा **ग्रतीव---१२-२०** बहुत श्रत्यद्भृतम्—१६-७७ ग्रति ग्राश्चर्यकारक, ग्रद्भत श्रत्यन्तम्--६-२८ श्रनंत श्रत्यर्थम्--७-१७ बहुत श्रत्यश्नतः---६-१६ बहुत खाने-वालेको, ठुंस-ठुंसकर खाने-वालेको श्रत्यागिनाम्---१८-१२ श्रत्यागी-को, त्याग न करनेवालेको ग्रत्युच्छितम्--६-११ बहुत ऊंचा जाता है, उल्लंघन कर 🥷 जाता है श्रत्र--१-४,२३; ४-१६; ५-२. ४,५; १८-१४ यहां; ४-१६; ८-५; १०-७ इस विषयमें ग्रथ--१-२०; २-३३; ३-३६ श्रब; १-२६; ११-५; १८-४८ ग्रीर; २-२६; १२-६, ११ यदि; ३-३६; ११-४० फिर

घथवा---६-४२; १०-४२; ११-४२ ग्रथवा ग्रथो-४-३५ इसलिए, उसके बाद ग्रदक्षिणम्---१७-१३ दक्षिणाके, बिना त्यागके (यज्ञके) ग्रदम्भित्वम्---१३-७ ग्रदंभित्व, दम्भ न प्रकट करना अदाह्य:---२-२४ जो जल न सके श्रद्ष्टपूर्वम्--११-४५ पहले न देखा हुआ म्रदृष्टपूर्वाणि--११-६ पहले देखने में न ग्राये हुए अदेशकाले--१७-२२ अयोग्य देश श्रौर कालमें ग्रद्भतम्--११-२०; १८-७४ ७६ अद्भुत, आश्चर्य-कारक, ग्रलौकिक श्रद्य--४-३; ११-७; १६-१३ श्राज ग्रद्रोहः--१६-३ किसीका न करना, ग्रद्रोह म्रद्वेष्टा--१२-१३ द्वेष न करने-वाला, निर्वेर ग्रधमाम्--१६-२० ग्रधम, नीच म्रधर्मस्य--४-७ ग्रधर्मका

ग्रधर्मम् --- १८-३१, ३२ ग्रधर्मको ग्रधर्म:---१-४० ग्रधर्म ग्रधर्माभिभवात्--१-४१ ग्रधर्म-की वृद्धि होनेसे, अधर्मके श्राक्रमणसे ग्रध:--१४-१८ नीचे, ग्रधोगति (पाते हैं); १५-२, २ नीचे ग्रधःशाखम्---१५-१ नीचेकी श्रोर शाखावाला, जिसकी शाखा नीचे की स्रोर है ऐसा ग्रधिकतर:--१२-५ (प्रमाणमें) बहुत ग्रधिक ग्रधिकम्---६-२२ ग्रधिक ग्रधिक:--६-४६,४६,४६ ग्रधिक, बड़ा ग्रधिकार:---२-४७ ग्रधिकार म्रिबगच्छति---२-६४; ४-३६; ६-१५; २-७१; ५-६. २४; १४-१६; १८-४६, प्राप्त होता है, पाता है ग्रिधिदैवतम्—--४ ) ग्रिधिदैव, ग्रघिदैवम्—-द-१ ∫जीवस्वरूप मात्र, नाशवान, सृष्टि-स्वरूप, ग्रधिभूत श्रभिमानी विष्णु, देह में रहते

हुए भी यज्ञ द्वारा शुद्ध हुआ जीवस्वरूप ग्रिषिष्ठानंम्---३-४० निवासस्थान, ग्राश्रय, किला; १८-१४ क्षेत्र, शरीर म्रिधिष्ठाय-४-६ लेकर; १५-६ ग्राश्रय लेकर ग्रध्यक्षेण---१-१०, नियन्ता द्वारा, ग्रधिकारके नीचे श्रध्यात्मचेतसा--३-३० कात्मबुद्धिसं, अध्यात्मवृत्ति रखकर श्रध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्--१३-११ श्रध्यात्मज्ञानका नित्यत्व, ्रश्राध्यात्मिक ज्ञानकी नित्यता-का भान ग्रध्यात्मनित्याः--१५-५ परमा-त्मस्वरूपके विचारमें निमग्न, श्रात्मामें नित्यनिमग्न ग्रध्यात्मविद्या---१०-३२ ग्रात्म-ज्ञान, ग्रध्यात्मविद्या ग्रध्यात्मसंज्ञितम्---११-१ श्राध्या-त्मिक, 'ग्रध्यात्म' नामका ग्रध्यात्मम्--७-२६ ग्रध्यात्मको, शरीरमें स्थित ग्रंतरात्माको; ८-१, ३ अध्यात्म, प्राणीमात्र में स्वसत्तासे रहनेवाला

म्रध्येष्यते--१८-७० ग्रभ्यास करेगा ग्रध्नवम्---१७-१८ ग्रनिश्चित श्रनघ---३-३; १४-६; १४-२० हे पापरहित ग्रनन्त--११-३७ हे अनन्त, ग्रंतरहित श्रनन्तबाहुम्--११-१६ ग्रनन्त हाथोंवालेको ग्रनन्तरम्--१२-१२ बादमें, तुरंत, ग्रनन्तर श्रनन्तरूप---११-३८ हे श्रनन्तरूप (कृष्ण) म्मनन्तवीर्यम्--११-१६ म्रपार वीर्य (बल) वालेको ग्रनन्तवीर्यामितविक्रमः---११-४० ग्रनन्त सामर्थ्य ग्रौर ग्रमाप बलवाला श्रनन्तम्---११-११, ४७ ग्रंत रहितको ग्रनन्तरूपम्---११-१६ ग्रनन्त रूपवालेको श्रनन्तविजयम्---१-१६ श्रनन्त विजय नामक (युधिष्ठिरके) शंखको म्रनन्त:--१०-२६ शेषनाग श्रनन्ताः --- २-४१ श्रनन्त, श्रपार

ग्रनन्यचेताः—- ५-१४ जिसका चित्त और कहीं न हो बह, एकाग्र मनवाला ग्रनन्यभाक्---६-३० ग्रनन्य निष्ठावाला, एकनिष्ठ (होकर) ग्रनन्यमनसः---६-१३ चित्तवाले (होकर), एक-निष्ठासे अनन्यया---- ५-२२; ११-५४ अनन्य (भिक्त) से ग्रनन्येन-(योगेन) १२-६ एक-निष्ठासे ग्रनन्ययोगेन १३-१० ग्रनन्य ध्यानपूर्वक, अनन्य योगसे ग्रनन्याः---६-२२ दूसरेको न पूजनेवाले, ग्रनन्य भावसे ग्रनपेक्ष:---१२-१६ इच्छारहित, निःस्पृह ग्रनपेक्ष्य--१८-२५ बिना विचार किये ग्रनभिष्वङ्गः--१३-६ ममताका श्रभाव, निर्ममत्व ग्रनभिसंघाय--१७-२५ (फलकी) ग्राशा रखे बिना, इच्छा किये बिना ग्रनभिस्नेहः---२-५७ रागरहित,

स्नेहरहित

अनयोः—-२-१६ इन ('सत्' ग्रीर 'ग्रसत्') का ग्रनलः—-७-४ ग्रग्नि, तेज (तन्मात्रा) ग्रनलेन—-३-३६ ग्रग्निसे ग्रनवलोकयन्—-६-१३ न देखता हुआ

ग्रनवाप्तम्—३-२२ जोवस्तु न पाई गयी हो, न मिली हो, ग्रप्राप्त ग्रनश्नतः—६-१६ उपवासीको, न खानेवालेको

द्मनसूयन्तः—३-३१ द्वेषको त्यागनेवाले, निंदा न करने-वाले

ग्रनसूयवे—६-१ द्वेषरहितको, निंदा न करनेवालेको, दोषदर्शन न करनेवालेको ग्रनसूय:—१८-७१ द्वेषरहित, ग्रसूयारहित

म्रनहंकार:—-१३-८ म्रहंकाररहित होना, म्रहंकारका म्रभाव, नम्रता

मनहंवादी—१८-२६ म्रहंतारहित मनात्मनः—६-६ जिसने मात्मा-को नहीं जीता है उसका, म्रजितेन्द्रियका मनादित्वात्—१३-३१ म्रनादि

होनेसे, ग्रनादिताके कारण ग्रनादिमत्--१३-१२ ग्रनादि. बिना ग्रादिका ग्रनादिमध्यान्तम्— 38-88 जिसका ग्रादि, मध्य या ग्रंत हो उसे; उत्पत्ति, स्थिति श्रीर नाशसे रहितको ग्रनादिम्---१०-३ ग्रादिरहित, सनातन, ग्रनादिरूप ग्रनादी--१३-१६ ग्रनादि (द्विव.) ग्रनामयम्---२-५१ निकष्लंक ग्रामय-रोगरहित, निर्दोष; १४-६ ग्रारोग्यकर, उपद्रव-रहित

ग्रनारम्भात्—३-४ ग्रारंभ न करनेसे

ग्रनार्यजुष्टम्—२-२ श्रेष्ठ पुरुषके ग्रयोग्य, जो क्षुद्र पुरुषको ही शोभा दे, श्रार्य पुरुष जिसका सेवन न करें ऐसा

भ्रनावृत्तिम्— द-२३, २६ मोक्ष, जहांसे पीछे (इस संसारमें) लौट कर न भ्राना पड़े

म्रनाशिनः—२-१८ म्रविनाशीका, नाशरहितका

ग्रनाश्रितः—६-१ ग्राश्रय लिये बिना, इच्छा किये बिना म्रनिकेत:--१२-१६ बिना घरका, जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है ग्रनिच्छन्---३-३६ न चाहता हुग्रा श्रनित्यम्--- ६-३३ श्रनित्य, क्षणिक ग्रनित्याः---२-१४ क्षणिक, ग्रनित्य श्रनिर्देश्यम्--१२-३ श्रवणंनीय, शब्दोंद्वारा जिसका वर्णन न हो सके ऐसा म्रनिर्विण्णचेतसा---६-२३ बिना ऊबे ग्रनिष्टम्---१८-१२ ग्रश्भ, दुःख-श्रनीश्वरम्---१६-८ ईश्वररहित म्रनुकम्पार्थम्---१०-११ दया करके, दया करनेके लिए श्रनुचिन्तयन्--- ५-५ चितन करता हुम्रा, एकाग्र होनेवाला अनुतिष्ठन्ति—-३-३१, ३२ अनु-करण करते हैं, भ्रंगीकार करते हैं ग्रनुत्तमम्--७-२४ अनुपम, सर्वोत्तम त्रनुत्तमाम्--७-१८ जिसकी ग्रपेक्षा दूसरी ग्रधिक उत्तम न हो, ऐसी सर्वोत्तम (गति)

अनुद्धिग्नमना:---२-५६ उद्वेगरहित मनवाला अनुद्वेगकरम्--१७-१५ जो दृःख न दे ऐसा अनुपकारिणे---१७-२० उपकार न को (बदला मिलनेकी ग्राशा बिना) त्रनुपश्यति—१३-३०; १४-१**६** (वह) देखता है ग्रन्पश्यन्ति--१५-१० (वे) देखते त्रनुपश्यामि—१-३१ (मैं) देखता अनुप्रपन्नाः--- ६-२१ आश्रय लेने-वाले--करनेवाले **अनुबन्धम्—-१**८-२५ परिणामको, भविष्यमें होने-वाले शुभ या श्रश्भको म्रनुबन्धे—१८-३६ परिणाममें. ग्राखिरमें, ग्रंतमें अनुमन्ता--१३-२२ अनुमति देने-वाला अनुरज्यते-११-३६ अनुराग-प्रीति करता है अनुवर्तते---३-२१ (वह) अनु-सरण करता है

उनके नीचे (ग्रधीन) रहते हैं ग्रनुवर्तयति--३-१६ ग्रनुसरण करता है, चलाता है अनुविधीयते---२-६७ पीछे दौड़ा जाता है, पिरोया जाता है **अनुशासितारम्—-** ६-६ नियन्ता —-शास्ता—-ईश्वरको त्रनुशुश्रुम---१-४४ सुनते ग्राये हैं<sup>:</sup> अनुशोचन्ति---२-११ शोक करते त्रनुशोचितुम्—२-२५शोक करनेको ग्रनुषज्जते---६-४ ग्रासक्त होता है; १८-१० लीन होता है, प्रीति करता है, अनुसंततानि-१५-२ फैले हुए, छाये हुए, पसरे हुए (हैं)

(वे लोग) अनुसरण करते हैं,

स्मरण रख हुग्रा, स्मरण करता हुग्रा ग्रनुस्मरेत्—<-६ ठीक स्मरण करता है य्रनेकचित्तविभ्रान्ताः—-१६-१६ ग्रनेक भ्रान्तियोंमें पड़े हुए,

कर,

त्रनुवर्तन्ते—–३-२३; ४-११ ग्रनेक प्रकारके संकल्पोंसे भ्रांत हुए ग्रनेकजन्मसंसिद्धः---६-४५ ग्रनेक प्रयत्नोंसे जन्मके हुग्रा, सिद्धि पाया हुग्रा **ग्रनेकदिव्याभरणम्— ११-१०** म्रनेक दिव्य म्राभूषणवाला य्रनेकघा—-११-१३ य्रनेक रीतिसे ग्रनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्— ११-**१**६ ग्रनेक हाथ, उदर, मुख ग्रौर नेत्रवालेको श्रनेकवक्त्रनयनम्---११-१० ग्रनेक मुख ग्रौर ग्रांखोंवालेको ग्रनेकवर्णम्—-११-२४ रंगवालेको

श्रनेकाद्भुतदर्शनम् ११-१० ग्रनेक ग्रद्भुत दर्शनवाला, ग्रति ग्राश्चर्यकारक स्वरूप-वाला

ग्रनेन---३-१०, ११ इस (यज्ञ) द्वारा; ६-१० इस (कारण) से; ११- इस (चर्मचक्षु) से ग्रन्तकाले---२-७२; द-५ ग्रंत-कालमें, मरणकालमें ग्रन्तगतम्---७-२८ जिसका ग्रंत

म्रा गया है, जो नष्ट हो गया है

त्रनुस्मर--- <- ७ स्मरण

भ्रन्तरम्---११-२० श्रंतर, मध्य-भेद भाग; १३-३४ चित्तसे, म्रन्तरात्मना—-६-४७ मन लगाकर ध्रन्तरारामः<del>-</del>-५-२४ जिसके ग्रंतरमें शांति है, जिसके ग्रंतरमें सारी कीड़ाएं हैं ग्रन्तरे--५-२७ बीचमें भ्रन्तज्योतिः—५-२४ जिसे ग्रंतर्ज्ञान हुमा है, ग्रंतरमें प्रकाशवान भ्रन्तवत्--७-२३ नाशवान, भ्रंत-वाला ग्रन्तवन्त:---२-१८ नाशवान, ग्रंतवाले **ग्रन्तम्—११-१६ ग्रं**तको श्रन्तः--१०-१६, २०, ३२, ४०; १५-३ ग्रंत; १३-१५ ग्रंदर; २-१६ निर्णय, ग्रंत ग्रन्त:शरीरस्थम्--१७-६ ग्रंत:-करणमें रहनेवालेको, शरीरके भ्रंतरमें रहनेवालेको म्रन्तःसुखः---५-२४ जिसे म्रंतर-का ग्रानंद है ग्रंदर रहे हुए, ग्रंतर्गत ग्रन्यानि—२-२२ दूंसरे

ग्रन्तिके--१३-१५ नजदीक, समीपमें ग्रन्ते--७-१६ ग्रंतमें, ग्राखिरमें; ८-६ स्रंतमें, मरणकालमें ग्रनम्---१५-१४ ग्रन ग्रन्नसंभवः---३-१४ ग्रन्नकी उत्पत्ति ग्रन्नात्--३-१४ ग्रन्नसे श्रन्यत्---२-३१, ४२; ७-२, १६-5 9; 28-9; दूसरा कोई, दूसरा म्रन्यत्र--३-६ दूसरे, दूसरेसे, ग्रतिरिक्त (कर्म) से अन्यथा--१३-११ उल्टा, विपरीत ग्रन्यदेवताभक्ताः---६-२३ ग्रन्य देवताको भजनेवाले ग्रन्यदेवता:--७-२० दूसरे देव-ताग्रोंको दूसरे मार्गसे ग्रन्यम्--१४-१६ ग्रौर किसीको, भ्रन्यको, दूसरेको ग्रन्यः---२-२६, २६; ६-३६; द-२०; ११-४३; १**५-१**७; १६-१५; १८-६६ दूसरा; ४-३१ दूसरा, परलोक श्चन्तःस्थानि— ५-२२ भीतरस्थित, श्रन्यान्—११-३४ दूसरोंको

ग्रन्याम्--७-५ दूसरी, ऊंची भ्रन्यायेन-१६-१२ ग्रनीतिसे, **ग्रन्यायपूर्वक** ग्रन्ये---१-६; ४-२६; ६-१५; ग्रपरान्---१६-१४ दूसरोंको २५ कुछ, कोई श्रन्येन--११-४७, ४८ दूसरेके-द्वारा अन्येभ्यः--१३-२५ दूसरोंके पाससे भ्रन्वशोचः---२-११ (तू) शोक किया करता है ग्रन्विच्छ---२-४६ ले, खोज ग्रन्विता:---६-२३; १७-१ युक्त, वाले, (श्रद्धा) पूर्वक टाले, दूर ग्रपनुद्यात्---२-५ कर सके ग्रपरम्—६-२२ दूसरे किसीको; ४-४ इधरका, दूसरा श्रपरस्परसंभूतम्--१६- स्त्री (अपर) पुरुष(पर) के संबंधसे उत्पन्न; नरमादाके संबंधसे उत्पन्न, परस्पर संबंध -- कार्यकारणभाव-रहित ग्रपरा--७-५, दूसरी, निम्न प्रकारकी

ग्रपराजित:--१-१७ ग्रजेय, न हारे ऐसा ग्रपराणि---२-२२ दूसरे १७-४ दूसरे; १३-२४, अपरिग्रह:---६-१० संग्रहरिहत, श्रपरिग्रही ग्रपरिमेयाम्--१६-११ ग्रमाप ग्रपरिहार्ये---२-२७ ग्रनिवार्य (विषयमें) ग्रपरे--४-२५, २७, ₹5. २६, ३० कुछ, कोई; १३-२४; १८-३ दूसरे श्रपर्याप्तम्--१-१० श्रपुर्णे, श्रनंत अपलायनम्--१८-४ पीछे न हटना, भाग न जाना, अडिग रहना ग्रपश्यत्--१-२६; ११-१३ देखा ग्रपहृतचेतसाम्---२-४४ जिनकी बुद्धि मारी गई है उनकी, ग्रविवेकियोंकी **अपहृतज्ञानाः--७-१५** जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है वे ग्रपात्रेभ्यः---१७-२२ ग्रपात्रोंको ग्रपानम्--४-२६ ग्रपान वायुको ग्रपाने--४-२६ ग्रपान वायुमें श्रपावृतम् --- २-३२ खुला हुआ, उघड़ा हुम्रा

ग्रपि--१-२७ इत्यादि, से, फिर, ग्रप्राप्य--६-३७; ६-३; १६-२० भी. तो भी श्रपुनरावृत्तिम्--५-१७ फिर देह धारण न करना, मोक्ष ग्रपैशुनम्---१६-२ निन्दा न करना, चुगली न खाना, ग्रपैशुन ग्रपोहनम्--१५-१५ ग्रभाव, दूर होना भ्रप्रकाशः--१४-१३ ग्रंधकार, म्रज्ञान, विवेकशून्यता ग्रप्रतिमप्रभावः---११-४३ ग्रनुपमेय प्रभाववाला, जिसकी सामर्थ्य-की जोड नहीं बिना ग्रप्रतिष्ठम्---१६-८ ग्राधारका **ग्रप्र**तिष्ठः---६-३८ ग्राधाररहित, योगसे भ्रष्ट हुम्रा **ग्रप्रतीकारम्—१-४६ प्रतिकार न** करनेवालेको, सामने न होनेवालेको **ग्रप्रदाय—-३-१२ बिना दिये** ग्रप्रमेयम्--११-१७, ४२ ग्रमाप, प्रमाणसे बाहर श्रप्रमेयस्य---२-१८ श्रमापका अप्रवृत्ति:---१४-१३ प्रवृत्तिका

श्रभाव, मंदता

न पाकर (न पानेसे), न पाते हुए, ग्रप्रियम्--५-२० प्रप्रिय, श्रनिष्ट वस्तु ग्रप्सु--७-८ पानीमें ग्रफलप्रेप्सुना--१८-२३ फलेच्छा-रहित (पुरुष) के द्वारा ग्रफलाकाङ्क्षिभि:--१७-११, १७ जिन्हें फलकी इच्छा नहीं उनके द्वारा, फलेच्छाका,त्याग करके ग्रबुद्धय:---७-२४ बुद्धिहीन, श्रज्ञानी, मूर्ख लोग ग्रव्रवीत्--१-२, २७; बोला; ४-१ कहा म्रभक्ताय--१८-६७ जो भक्त नहीं है उसको-उसके लिए ग्रभयम्---१०-४; १६-१ ग्रभय, निर्भयता ग्रभवत्--१-१३ था, हुआ ग्रभावयत:---२-६६ ध्यान-रहितको, जिसे भक्ति नहीं उसे ग्रभाव:---२-१६ नाश, ग्रभाव; १०-४ मृत्य ग्रभाषत--११-१४ बोला

ग्रभिकमनाशः---२-४० ग्रारंभका नाश ग्रभिजनवान्--१६-१५ कुलीन ग्रभिजातस्य--१६-३,४ (लेकर) जन्मे हुएका म्रभिजातः--१६-५ (लेकर) जन्मा हुग्रा ग्रभिजानन्ति—-६-२४ (वे) पहचानते हैं, जानते हैं ग्रभिजानाति—४-१४; ७-१३, २५; १८-५५ (वह) अच्छी तरह जानता है, पहचानता है ग्रभिजायते---२-६२; ६-४१; १३-२३ उत्पन्न होता है, जन्मता है ग्रभित:--५-२६ सर्वत्र, सब स्थितियोंमें, जीते जी ग्रौर मरनेके बाद ग्रभिधास्यति--१८-६८ कहेगा,

ग्रमिधीयते—-१३-१; १७-२७;

१८-११ कहलाता है

ग्रभिप्रवृत्तः--४-२० तल्लीन हुग्रा,

पूरी तरह प्रवृत्त हुम्रा ग्रभिभवति—-१-४० ग्राकमण

हर्षित

देगा

ग्रभिनन्दति---२-५७

होता है

करता है, डुबाए देता है म्रभिभूय--१४-१० पराजय करके, दबाकर श्रभिमानः--१६-४ श्रभिमान, गर्व ग्रभिमुखाः---११-२८ तरफ मुंह वाले, तरफ (होकर), ग्रभिमुख म्रभिरक्षन्तु---१-११ बराबर रक्षण करो म्रभिरतः--१८-४५ निष्ठावाला, गुंथा हुम्रा, रत (रहकर) स्रभिविज्वलन्ति—११-२८ धधकते हुए, प्रकाशमान स्रभिसंधाय--१७-१२ को उद्देश्य करके, के उद्देश्यसे ग्रभिहिता---२-३६ कही, हुई हैं **ग्रभ्यधिकः—-११-**४३ ज्यादा, ग्रधिक ग्रभ्यर्च्य---१८-४६ संतुष्ट करके, भजकर, पूजा करके श्रभ्यसूयकाः—-१६-१८ बहुत निंदा करनेवालें, दूसरेका उत्कर्ष सहन न करनेवाले अभ्यस्यति--१८-६७ करता है, दोष निकालता है ग्रभ्यसूयन्तः — ३-३२ दोष निका-लनेवाले

ग्रभ्यहन्यन्त--१-१३ बज उठे, बजे श्रभ्यासयोगयुक्तेन--- द-द श्रभ्यास-रूप योगसे एकाग्र हुए (चित्त) से, श्रभ्यास द्वारा ग्रभ्यासयोगेन--१२-६ चित्तको एक स्वरूपमें पिरोनेसे, श्रभ्यासयोगसे ग्रभ्यासात्--१२-१२ ग्रभ्यास--ग्रभ्यासमार्गकी ग्रपेक्षा; १८-३६ ग्रभ्याससेवनसे ग्रभ्यासे--१२-१० ग्रभ्यास रखनेमें ग्रभ्यासेन---६-३५ श्रभ्याससे **प्रभ्यु**त्थानम्—४-७ वृद्धि, जोर करना, जोरपर ग्राना ग्रमलान्---१४-१४ निर्मल श्रमानित्वम्---१३-७ नम्रता, म्रात्मस्तुति न करना श्रमी--११-२१, २६, २८ ये ग्रमुत्र--६-४० परलोकमें ग्रमूढा:---१५-५ ज्ञानी पुरुष ग्रमृतत्वाय---२-१५ मोक्षके---ग्रमरताके लिए ग्रमृतस्य---१४-२७ मोक्षका, श्रविनाशीका, श्रमृतका श्रमृतम्---१-१६; १३-१२, १४-२० श्रमरता, मोक्ष १०-१८ श्रमृतके समान मधुर वचन

ग्रमृतोद्भवम्--१०-२७ ग्रमृतमें से उत्पन्न, ग्रमृतमंथनके समय निकला हुआ श्रमृतोपमम्---१८-३७, ३८ ग्रमृतकी उपमाके लायक, ग्रमृत-जैसा श्रमेध्यम्--१७-१० यज्ञके लिए ग्रयोग्य, ग्रपवित्र, श्रम्बुवेगाः---११-२८ जलप्रवाह, नदियोंकी मोटी धार ग्रम्भसा-५-१० पानीसे ग्रम्भसि--- २-६७ पानीमें ग्रयज्ञस्य--४-३१ यज्ञ न करने-वालेको (के लिए) ग्रयति:--६-३७ जो पूरा प्रयत्न न कर सका हो, यत्नमें संद ग्रयथावत्—१**८-३**१ स्रयोग्य-रीतिसे, जो यथायोग्य न हो ग्रयनेषु-१-११ मार्गोंमें, नियुक्त स्थानोंमें भ्रयशः--१०-५ भ्रपकीर्ति, भ्रपयश ग्रयम्---२-१६, २०, २०, २४, २४, २४, २४, २४, २४, ३०, ४८; ३-६, ३६; ४-३, ३१, ४०; ६-२१, ३३; ७-२५; =-१६; ११-१; १३-३१; १४-६; १७-३ यह

श्रयुक्तस्य---२-६६, जिसे समत्व न हो उसे श्रयुक्तः--- ४-१२ श्रयोगी, ग्रस्थिरचित्त; १८-२८ चंचल, ग्रसावधानः ग्रव्यवस्थित श्रयोगतः---५-६ कर्मयोगके बिना ग्रप्रीति, ग्ररतिः--१३-१० (सम्मिलित होनेकी) ग्रहिच श्ररागद्वेषतः--१८-२३ रागद्वेष के बिना श्ररिसदन--२-४ हे शत्रुका नाश करनेवाले कृष्ण श्रचितुम्--७-२१ पूजना, भक्ति करना ग्रर्जुन---२-२, ४५; ३-७; ४-५, ६, ३७; ६-१६; ६-३२, ४६; ७-१६, २६; ५-१६, २७; ६-१६; १०-३२, ३६,४२; ११-४७. ५४; १५-६, ३४, ६१ हे ग्रर्जुन ग्रर्जनम---११-५० ग्रर्जनको श्रर्जुन:---१-२१, ४७ श्रर्जुन श्रर्थकामान्—२-५ द्रव्यकी कामनावालोंको, श्रर्थ ग्रौर ठीक लगता है कामरूप (भोगोंको) ग्रही:--१-३७ योग्य भ्रर्थव्यपाश्रय:---३-१८ व्यक्तिगत ग्रलस:---१८-२८ ग्रालसी

लाभ, हानिलाभार्थ व्यवहार, प्रयोजनसंबंध श्चर्यसंचयान्---१६-१२ द्रव्य-संचयको श्रर्थः---२-४६; ३-१८ प्रयोजन, स्वार्थ ग्रर्थार्थी---७-१६ धनादिकी इच्छा-वाला, प्राप्तिकी इच्छावाला ग्रर्थे--१-३३, ३४ वास्ते; २-२७; ३-३४ के विषयमें श्रर्पणम्--४-२४ श्रर्पण करनेकी, होमनेकी किया, होमनेका साधन श्रिपतमनोबद्धिः--- ५-७; १२-१४ जिसने मन तथा बुद्धि अर्पण की है ग्रर्यमा---१०-२६ पितरोंका देवता. श्रर्यमा ग्रर्हति---२-१७ (वे) शक्तिमान होते हैं, लायक होते हैं श्रहंसि---२-२४, २६, २७, ३०, ३१; ३-२०; ६-३६; १०-१६; ११-४४; १६-२४ (तू) लायक है, (तुभे)

श्रलोलुप्त्वम्--१६-२ लोलुपताका ग्रभाव, ग्रलोलुपता ग्रल्पबुद्धयः---१६-६ ग्रल्पमति-वाले, मंदमति ग्रत्पमेधसाम्--७-२३ कम बुद्धि-वालोंका, ग्रल्पबुद्धि लोगोंका ग्रल्पम्---१८-२२ तुच्छ, थोड़ा भ्रवगच्छ—१०-४१ जान ग्रवजानन्ति---६-११ ग्रवज्ञा---तिरस्कार-करते हैं ग्रवज्ञातम्---१७-२२ ग्रवज्ञापूर्वक, श्रपमान करके, तिरस्कारसे ग्रवतिष्ठति--१४-२३ स्थिर रहता है ग्रवतिष्ठते—६-१८ स्थिर होता ग्रवध्य:---२-३० ग्रवध्य, जो न मारा जा सके श्रवनिपालसंघै:---११-२६ राजा-श्रोंके समुदायसहित ग्रवरम्---२-४६ नीचेका, तुच्छ ग्रवशम्---१- पराधीन, ग्रसहाय ग्रवशः--३-५; ६-४४; ८-१६; १८-६०; पराधीन, परवश, ग्रसहाय ग्रविशष्यते--७-२ बाकी रहता है ग्रवष्टभ्य---६-८ ग्राश्रय लेकर;

१६-६ पकड़े रखकर ग्रवसादयेत्--६-५ नाश करे, ग्रधःपात करे ग्रवस्थातुम्--१-३० खड़ा---स्थिर---रहना ग्रवस्थितम्—१५-११ रहे हुएक<u>ो</u> ग्रवस्थितः-- ६-४; १३-३२; प्रतिष्ठित, के ग्राश्रित रहा हुग्रा ग्रवस्थितान्---१-२२, २७ खड़े हुग्रोंको ग्रवस्थिताः---१-११, ३३; २-६; ११-३२; रहे हुए, खड़े हुए, खड़ा किये हुए ग्रवहासार्थम्—११-४२ मस्खरीके लिए, विनोदके लिए ग्रवाच्यवादान् --- २-३६ न बोलने योग्य बोल ग्रवाप्तव्यम्---३-२२ प्राप्त करने-को, प्राप्त करने योग्य श्रवाप्तुम्--६-३६ प्राप्त होना, साधना श्रवाप्नोति--१५-८; १६-२३; १८-५६ प्राप्त करता है ग्रवाप्य---२-८ प्राप्त करके श्रवाप्यते---१२-५ प्राप्त जाती है

श्रवाप्स्यथ—३-११ प्राप्त होस्रोगे
श्रवाप्स्यसि—२-३८, ५३; १२१०; प्राप्त करेगा; २-३३
प्राप्त होगा
श्रविकम्पेन—१०-७ श्रचल, श्रविचल
श्रविकार्यः—२-२५ जो विकारको
न प्राप्त हो
श्रविज्ञेयम्—१३-१५ जो न जाना
जाए ऐसा
श्रविद्वांसः—३-२५ श्रज्ञानी
श्रविधिपूर्वकम्—६-२३; १६१७; विधरहित, श्रज्ञान-

पूर्वेक, बिना विधिके ग्रविनश्यन्तम्—१३-२७ ग्रवि-नाशीको

म्रविनाशि—-२-१७ नाशरहित, म्रविनाशी

श्रविनाशिनम्—-२-२१ श्रविनाशी-को

श्रविपश्चितः—-२-४२ श्रज्ञानी, श्रविवेकी लोग

श्रविभक्तम्--१३-१६ श्रखंडित, श्रविभक्त; १८-२० एकताको श्रवेक्षे---१-२३ देखुं

श्रवेक्ष्य---२-३१ देखकर, समभकर श्रव्यक्तनिधनानि---२-२८ जिन- का अंतकाल अप्रकट है,
जिनकी मरनेके बादकी
स्थिति न देखी जा सके, ऐसे
अञ्यक्तमूर्तिना—६-४ अप्रकट
मूर्तिसे, (मेरे) अञ्यक्त
स्वरूपसे

ग्रव्यक्तसंज्ञके—— द-१८ जो ग्रव्यक्त नामसे पहचाना जाता है उसमें ग्रव्यक्तम्— ७ - २४ ग्रप्रकट, ग्रव्यक्त, इन्द्रियोंसे ग्रतीत; १२-१, ३ ग्रव्यक्तको; १३-५ प्रकृति -

अव्यक्तः---२-२५:; =-२०, २१ भ्रव्यक्त, इन्द्रियोंके लिए भ्रगम्य भ्रव्यक्ता---१२-५ भ्रव्यक्त-निर्गुण-ब्रह्मसंबंधी

श्रव्यक्तात्— ५-१८ प्रकृतिमें-से, श्रव्यक्तमेंसे; ५-२० श्रव्य-क्तसे, श्रव्यक्तकी श्रपेक्षा

ग्रव्यक्तादीनि—२-२८ जिसका ग्रारंभ ग्रप्रकट है, जिसकी पूर्वकी स्थिति देखी नहीं जा सकती ऐसा

श्रव्यक्तास्क्तचेतसाम्—-१२-५ श्रव्यक्तका चिंतन करने-वालोंको, जिनका चित्त श्रव्यक्तमें लगा है उनको

भ्रव्यभिचारिणी---१३-१० एक-निष्ठ प्रव्यभिचारिण्या— १**८-३३** एकनिष्ठ (धृतिके द्वारा) ग्रव्यभिचारेण--१४-२६ एकनिष्ठ ( . . . के द्वारा ) ग्रव्ययस्य---२-१७; १४-२७ म्रविकारीका, शाश्वतका ग्रव्ययम्---२-२१; ४-१, १३; ७-१३, २४, २५; ६-१३, १८; £-2; १४-५; ११-२, ४; १५-१, ५; १८-२०; १८-५६ अव्यय, अविकारी, नाशरहित निर्विकारी. भ्रव्यय:---११-१८: १३-३१; १५-१७ अविनाशी, अव्यय ग्रविनाशी ग्रव्ययात्मा---४-६ ग्रव्ययाम् — २-३४ ग्रविनाशी, सदाके लिए, निरंतर ग्रव्यवसायिनाम्---२-४१ ग्रनि-श्चित विचार वालोंकी, ग्रनिश्चयवालोंकी ग्रशक्तः--१२-११ ग्रशक्त, ग्रसमर्थ **प्रशां**ति ग्रशम:---१४-१२ ग्रशस्त्रम्---१-४६ शस्त्रहीनको श्रशान्तस्य---२-६६ श्रशांतका,

जिसे शांति न हो उसे श्रशाश्वतम्--- ५-१५ ग्रनित्य, **अशाश्वत** श्रशास्त्रविहितम्---१७-५ शास्त्र-निषिद्ध, शास्त्रीय विधि-रहित श्रशुचित्रताः---१६-१० श्रमंगल ग्राचारवाले, ग्रश्भ निश्च-योंवाले ग्रश्चि:--१८-२७ ग्रपवित्र, मैला ग्रश्चौ---१६-१६ ग्रपवित्र---**ग्रशुभ**—में श्रशुभात्--४-१६; ६-१ श्रशुभ--पाप--मेंसे, श्रकल्याणमेंसे **प्रशुभान्—१६-१६ पापोंको**. ग्रमंगलको ग्रशुश्रुषवे-१८-६७ जो सुनने-की इच्छा नहीं करता उसे ग्रशेषतः---६-२४, ३६; ७-२ पूर्ण रूपसे, पूरी तरहसे; १८-११ सर्वथा श्रशेषेण--४-३५; १०-१६; १८-२६, ६३ निःशेष, पूर्ण रीतिसे श्रशोच्यान् -- २-११ न शोक करने योग्यको ग्रशोष्य:---२४ जो न सुख सके ग्रश्नन्--५-८ खाता हुग्रा श्रश्निन्त--१-२० (वे) भोगते हैं, सेवन करते हैं ग्रश्नामि-- ६-२६ (मैं) सेवन करता हूं **अश्नासि—-६-२७** (तू) खाता है श्रवन्ते---३-४; ५-२१; ६-२८; (वह) अनुभव करता है १३-१२; १४-२० प्राप्त होता है म्रश्रद्दधानः---४-४० श्रद्धारहित श्रश्रद्धानाः---६-३ श्रद्धाहीन ग्रश्रद्धया---१७-२८ श्रद्धाके बिना **ग्रश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्—**— **२-**१ श्रांसूसे जिसकी श्रांख भरकर व्याक्ल हो गई है उसे, ग्रश्र-पूर्ण व्याकुल नेत्रवालेको श्रश्रौषम्--१८-७४ (मैंने) सुना श्रवत्थम्--१५-१, ३ श्रवत्थको, ग्रश्वत्थ वृक्षको, ग्रानेवाले क्षण तक न टिक सके ऐसे (क्षणभंगुर) को ग्रश्वत्थ:--१०-२६ पीपल, ग्रश्व-त्थ वृक्ष ग्रश्वत्थामा---१- द्रोणाचार्यका पुत्र

ग्रश्वानाम्--१०-२७ घोड़ोंमें श्रश्विनौ---११-६, २२ (दो) **ग्र**रिवनीकुमार ग्रष्टधा--७-४ ग्राठ प्रकारकी, ग्राठ प्रकारके ग्रसक्तबुद्धिः--१८-४६ ग्रनासक्त बुद्धिवाला, जिसने आसिक्त खींच ली है ग्रसक्तम्---६-६; १३-१४ **ग्रासक्तिरहित** ग्रसक्तः---३-७, १६, १६, २५ फलेच्छारहित, संगरहित ग्रसक्तात्मा---५-२१ जिसका मन श्रासक्त नहीं श्रसक्ति:---१३-६ संगरहित होना ग्रसंगशस्त्रेण---१५-३ ग्रसंगरूपी शस्त्रसे ग्रसतः---२-१६ ग्रसत्का ग्रसत्---१-१६; ११-३७; १३-१२; १७-२८ ग्रसत् ग्रसत्कृतम्---१७-२२ सत्कार किये बिना, मान किये बिना ग्रसत्कृतः---११-४२ किया हुआ; अपमानित ग्रसत्यम्---१६- ग्रसत्य ग्रसद्ग्राहान्---१६-१० ग्रशुभ निश्चयोंको, दृष्ट इच्छाग्रोंको

निष्कंटक ग्रसमर्थ:--१२-१० ग्रशक्त. श्रसमर्थ ग्रसंन्यस्तसंकल्पः---६-२ 'जिसने ग्रसौ---११-२६; १६-१४ यह वह ग्रसंमृढः---५-२०; १०-३; १५-१६ मोहरहित, ज्ञानी, ग्रसंमोह:--१०-४ मोहरहितता, १८-४०; (वे) हैं; ६-१६ श्रमुढ्ता श्रसंयतात्मना—६-३६ जिसने संयम नहीं रखा उससे, जिसका मन ग्रपने वशमें नहीं है उससे श्रसंशयम्---६-३५;७-१; ८-७ बेशक, निश्चयपूर्वक **ग्रसंशयः—१**८-६८ निःशंक ग्रसि--४-३, ३६; ५-२; १०-१७; ११-३८, ४०, ४२, ४३, ५२, ५३; १२-१० ११; १६-५; १८-६४, ६५ (तू) है ग्रसित:---१०-१३ एक ऋषिका नामं ग्रसिद्धौ--४-२२ निष्फलतामें

श्रसपत्नम् -- २-८ शत्रुरहित, श्रसुखम् -- ६-३३ सुखरहित ग्रसृष्टान्नम्---१७-१३ बिना ग्रन्न-दानका. जिसमें ग्रन्नकी उत्पत्ति नहीं संकल्पोंका त्याग नहीं किया ग्रस्ति—२-४०, ४२, ६६; ३-२२; ४-३१, ४०; ६-१६; ७-७; 5-४; ६-२६; १०-१5, १६, ३६, ४०: अजिसका मोह नष्ट हो गया है ११-४३; १६-१३, १५; मिलता है, साध्य है ग्रस्तु---२-४७; ३-१०; ११-३१, ३६, ४० होवे ग्रस्थिरम—६-२६ ग्रस्थिर ग्रस्मदीयै:---११-२६ हमारे (संबंधियों) के साथ प्रस्माकम्---१-७, १० हमारा ग्रस्मात्--१-३६ इस (पाप) से ग्रस्मान्--१-३६ हमें ग्रस्माभि:---१-३६ हमसे ग्रस्मि--७-८, ६, १०, ११, ११; १०-२१, २२, २३, २४, २५, २८, २६, ३०, ३१, ३३,३६, ३७, ३८; ११-३२, ४४, ५१; १५-१८; १६-१५; १५-५५, ७३ (मैं) हं

ग्रस्मिन्--१-२२; २-१३; ३-३; ३६, ४२; ११-२३, ४२, द-२; १३-२२; १४-११; १६-६ इसमें ग्रस्य---२-१७, ४०, ५६, ६५, ६७; ३-१८, ३४, ४०; ६-३६; ६-३, १७; ११-१८, ३८, ४३, ४२; १३-२१; १५-३ इसका ग्रस्याम्---२-७२ इसमें ग्रस्वर्ग्यम्--२-२ स्वर्गसे विमुख रखनेवाला ग्रहत्वा---२-५ न मारकर ग्रहरागमे--- ८-१८, १६ (ब्रह्मा-का) दिवस शुरू होते हुए, निकलते हुए ग्रहम्---१-२२, २३; २-४, ७, १२; ३-२, २३, २४, २७; ४-१, ५, ७, ११; ६-३०, ३३, ३४; ७-२, ६, ८, १०, ११, १२, १७, २१, २४, २६; ५-४, १४; ६-४, ७, १६, १७, १६, २२, २४, २६, २६; १०-१, 7, 5, 88, 80, 20, 20, २१, २३, २४, २५, २८, २६, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३४, ३६, ३७, ३८,

४४, ४६, ४८, ५३, ५४; १२-७; १४-३, ४, २७; १५-१३, १४, १५, १५; १६-१४, १६; १८-६६,७०, ७४, ७५ में ग्रहंकारविमूढात्मा—३-२७ ग्रहं**-**कारसे मूढ हुआ मनुष्य ग्रहंकारम्---१६-१८; १८-५३. ५६ ग्रहंकारको ग्रहंकार:--७-४; १३-५ शरीरमें रही हुई ग्रहंता, त्रहंपना, जो गुण न हो **उसका ग्रारोपण, प्रकृतिके मृल-**तत्त्वोंमेंसे एक ग्रहंकारात्--१८-५८ ग्रहंकारसे, ग्रहंकारके वश होकर ग्रहंकृत:---१८-१७ मैं कर्ता हूं ऐसे ग्रहंकारका (भाव) ग्रह:---- ५७, २४ दिवस ग्रहिता:---२-३६; १६-६ शत्रु ग्रहिंसा---१०-५; १३-७; १६-२; १७-१४ मन, वचन, कायासे किसीको पीड़ा न देना, ऋहिंसा थ्रहैतुकम्—१८-२२ हेतुरहित, रहस्यसे परे

ग्रहो—१-४५ ग्रहो, ग्ररे
ग्रहोरात्रविदः—द-१७ रात
ग्रौर दिवस जाननेवाले
ग्रंशः—१४-७ भाग, ग्रवयव, ग्रंश
ग्रंशुमान्—१०-२१ किरणोंवाला, चमचमाता

# आ

म्राकाशस्थितः---१-६ म्राकाशमें रहा हुआ **श्राकाशम्—१३-३२** श्राकाश म्राख्यातम्---१८-६३ कहा गया है, कहा है श्राख्याहि--११-३१ (तू) कह भ्रागच्छेत् ---३-३४ भ्रावे, होवे श्रागता:--४-१०; १४-२ श्राए हुए, प्राप्त हुए श्रागमापायिनः---२-१४ श्राने-जानेवाले, जो आते हैं और जाते हैं (कर्म) ग्राचरतः--४-२३ करनेवालेका **ग्राचरति—-३-२१;** १६-२२ म्राचरणमें लाता है, म्राचरण करता है ग्राचरन् — ३-१६ ग्राचरण करता तृप्त, संतुष्ट हुग्रा, (कर्म) करता हुग्रा

ग्राचार:--१६-७ ग्राचरण, सदाचार, श्राचार य्राचार्य---१-३ हे य्राचार्य ग्राचार्यम्---१-२ ग्राचार्य-को, ग्राचार्यके पास ग्राचार्यान्--१-२६ श्राचार्यों-को भ्राचार्याः---१-३४ श्राचार्य म्राचार्योपासनम्--१३-७ गुरुसेवा ब्राज्यम्—६-१६ घी, ब्राहुति म्राढ्यः---१६-१५ धनवान, श्रीमंत ग्राततायिनः—१-३६ ग्रात-तायियोंको (शास्त्रकार उनके छः प्रकार गिनाते हैं: जलानेवाला, विष देनेवाला, खूनी तथा स्त्री, क्षेत्र ग्रौर धन हरण करनेवाला) ग्रातिष्ठ--४-४२ ग्राचरण कर, धारण कर ग्रात्थ--११-३ (तू) कहता है म्रात्मकारणात्—३-**१**३ ग्रपन लिए ग्रात्मतृप्तः---३-१७ ग्रात्मामें श्रात्मनः--४-४२; ५-१६;

द-१२; १०-१**द**; १६-२१, २२; १७-१६; १८-३६ म्रात्मवन्तम्--४-४१ ग्रात्माका, ग्रपना **ब्रात्मना—-२-५५;** ३-४३; १३-२४, २८ ग्रात्मासे —द्वारा; त्रपनेसे—द्वारा **ग्रात्मिन—२-५५;** ३-१७; ६-१८, २० ग्रात्मामें, ४-३५, ३८; ६-२६, २६; १३-२४; १४-११ ५-२१ अंतरमें म्रात्मपरदेहेषु---१६-१८ ग्रपने ग्रौर पराये शरीरोंमें **ग्रात्मबुद्धिप्रसादजम्—-१**८-३७ म्रात्मविषयक बुद्धिके प्रसाद-से उत्पन्न, ग्रात्मज्ञान जनित प्रसन्नतासे उत्पन्न हुमा ग्रात्मभावस्थ:--१०-११ (उनके) हृदयमें स्थित, ग्रंतःकरणमें रहकर ब्रात्ममायया—४-६ श्रपनी मायासे, मेरी मायाके बलसे, ब्रात्मयोगात्--११-४७ ब्रपने ब्रात्मा--६-५, ६; ७-१८; ६-५; योगबलसे, मेरी शक्तिसे

६-५, ६, ११, १६; ग्रात्मरति:---३-१७ ग्रात्मगन, ग्रात्मामें रमनेवाला वानको, ग्रात्मनिष्ठको. ग्रात्मदर्शीको ६-५, ६, २०; १०-१५; श्रात्मवश्यै:---२-६४ श्रात्माके वशमें रही हुई (इन्द्रियों) से, ग्रात्माके ग्रधीन रखकर म्रात्मवान्---२-४५ ग्रात्म-स्वरूपमें स्थित, ग्रात्मपरायण ग्रात्मविनिग्रहः---१३-७; १७-१६ मनोनिग्रह, श्रात्मसंयम ग्रपने बारेमें, ग्रपने ग्रंदर; ग्रात्मविभृतयः--१०-१६, १६ अपनी विभूतियां म्रात्मविशुद्धये—६-१२ म्रात्म-शुद्धिके लिए ग्रात्मशुद्धये---५-११ ग्रात्म-शुद्धिके लिए श्रात्मसंभाविताः--१६-१७ श्रात्म-श्लाघा करनेवाले, अपनेको , बड़ा माननेवाले ग्रात्मसंयमयोगाग्नौ--४-२७ ग्रात्मसंयमरूप योगाग्निमें **ग्रात्मसंस्थम्—६-२५** ग्रात्मामें स्थिर १०-२०; १३-२३ स्रात्मा

ब्रात्मानम्—-३-४३; ४-७; ६**-५**, १०, १५, २०, २८, २६; ६-३४; १०-१५; ११-३, ४; १३-२४, २८, २६; १८-१६, ५१ ग्रात्माको, ग्रपनेको म्रात्मौपम्येन--६-३२ म्रपने साथ तुलना करके, ग्रपने-जैसा मानकर ग्रात्यन्तिकम्--६-२१ ग्रनंत, परम भ्रादत्ते--- ५-१५ ग्रहण करता है, स्रोढता है ग्रादर्शः---३-३८ दर्पण म्रादिकर्त्रे--११-३७ म्रादिकर्ताको, सिरजनहारको म्रादित्यगतम् — १५-१२ म्रादित्यमें (सूर्यमें) स्थित सूर्यके-<del>ग्रा</del>दित्यवत् —-५-१६ जैसा, सूर्यकी तरह म्रादित्यवर्णम्--- ८ सूर्यके समान तेजवालेको म्रादित्यानाम्--१०-२१ म्रादित्यों-म्रादित्यान् --- ११-६ म्रादित्योंको देवोंमें प्रथमको

ग्रादिदेव:---११-३८ देवोंमें प्रथम म्रादिम्---११-१६ ग्रादिको म्रादिः—१०-२ उत्पत्तिकारण, **ग्रादिकारण**; १०-२०, ३२; १५-३ म्रादि, म्रारंभ ग्रादौ---३-४१ प्रथम; ४-४ पहले म्राद्यन्तवन्तः---५-२२ म्रादि म्रौर ग्रंतवाले म्राद्यम्--- ५२-३१, ४७; १५-४ प्रथम, म्रादिकारण-रूप, ग्रादिमें विद्यमान ग्राधत्स्व--१२- लगा, चिपका. पिरो श्राधाय--५-१० श्रर्पण करके; ८-१२ धारण करके, स्थापित करके ग्राधिपत्यम्---२- मुखियापन, प्रभुत्व ग्रापन्नम्--७-२४ प्राप्त हुएको श्रापन्नाः---१६-२० प्राप्त हुए, प्राप्त होकर ग्राप:---२-३, ७० पानी; ७-४ पानी, रस, जलतन्मात्रा ंग्रापुर्य---११-३० पूरा करके, भर करके ग्रादिदेवम्--१०-१२ ग्रादिदेवको, ग्रापूर्यमाणम्--२-७० चारों ग्रोरसे पर्ण होते हए--भरते हए(को)

श्राप्त्म्--५-६; १२-६ पानें--प्राप्त करने (की) म्राप्नुयाम्—३-२(मैं) प्राप्त करूं, पाऊं ग्राप्नुवन्ति— ८-१५ (वे) प्राप्त करते हैं ग्राप्नोति---२-७०; ३-१६; ४-२१; ५-१२; १८-४७, ५० प्राप्त करता है ग्राबह्मभुवनात्—--१६ ब्रह्म-, लोकतक (के) श्रायुधानाम्---१०-२८ शस्त्रोंमें, हथियारोंमें ग्रायुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्ध-नाः-१७-८ श्रायुष्य, उत्साह (सत्त्व), बल, आरोग्य, म्रानन्द (सुख) ग्रौर रुचि बढ़ानेवाले ग्रारभते--३-७ ग्रारंभ करता है ग्रारभ्यते--१८-२५ ग्रारंभ किया जाता है, शुरू किया जाता है ग्रारम्भ:--१४-१२ (कर्मीका) ग्रारम्भ ग्रारुरक्षो:--६-३ ऊपर चढ़नेकी, प्राप्त करनेकी-इच्छावाले-

ग्राजेवम्---१३-७; १७-१४; १८-४२ सरलता त्रार्तः--७-१६ (रोगादिके भयसे) दु:खी श्रावयो:--१८-७० हम दोनोंका म्रावर्तते— ५-२६ पीछे फिरता है ग्रावर्तिनः--- ५-१६ पीछे लौटने-वाले म्राविश्य---१५-१३, १७ प्रवेश करके ग्राविष्टम्---२-१ घिरे हुए-को, दीन बने हएको ग्राविष्ट:--१-२८ घिरा हुग्रा, दींन बना हुम्रा यावृतम् -- ३-३८; ५-१५ ढका हुग्रा ग्रावृत:---३-३८ ढका हुग्रा यावृता--१८-३२ ढकी हई, घिरी हुई ग्रावृता:--१८-४८ ढके हुए, घिरे हुए पुनर्जन्म **आ**वृत्य---३-४०; १३-१३; १४-६ ढांककर, व्याप्त (श्रावृत) कर य्रावेशितचेतसाम्—१२-७ जि<mark>र्</mark>नका चित्त पिरोया हुम्रा है उनका

उत्थान चाहनेवालेको

को, साधन करने वालेको,

करके, लगाकर, एकाग्र करके श्रावियते---३-३८ ढका जाता है, घिरा रहता है ग्राशयात्—१५-८ स्थानमेंसे, ग्रासपासके मंडलमेंसे ग्राशापाशशतैः--१६-१२ ग्राशा-रूपी सैकड़ों बंधनोंसे. ग्राशाके सैकडों फंदोंसे ग्राश्—-२-६५ तुरत म्राश्चर्यवत्—२-२६ म्राश्चर्यपूर्वक, ग्राइचर्य-जैसा म्राश्चर्याणि--११-६ म्राश्चर्यमय रूपोंको ग्राश्रयेत्—१-३६ ग्राश्रय लेगा, लगंगः म्राश्रितम्—६-११ घारण किय<u>े</u> हुएको, ग्राश्रय लेनेवालेको ग्राश्रितः--१२-११; १५-१४ का भ्राश्रय लेनेवाला (लेकर) €-23 ग्राश्रिताः—७-१५; का ग्राश्रय लेनेवाले, के ग्राश्रय-में रहे हुए म्राश्रित्य-७-२६; १६-१०; १८-५६ स्राश्रय लेकर श्राद्वासयामास--११-५० श्राद्वा-°सन दिया, शांत किया भावेश्य--- ५-१०; १२-२ स्थापित

ग्रासक्तमनाः--७-१ जिसका मन पिरोया हुम्रा है वह ग्रासनम्--६-११ ग्रासन ग्रासने---६-१२ ग्रासनपर ग्रासम्--२-१२ (मैं) ग्रासाद्य-- १-२० प्राप्त करके ग्रासीत---२-५४, ६१; ६-१४ बैठता है, स्थिर होता है ग्रासीनम्-- १-१ बैठे हुए को, (स्थिर) रहे हुए को म्रासीन:--१४-२३ (स्थिर) रहा हुग्रा, बैठा हुग्रा ग्रासुरनिश्चयान् --- १७-६ ग्रासुरी निश्चय---निष्ठावालोंको ग्रासुरम्--७-१५; १६-६ ग्रास्री ग्रासुरः---१६-६ श्रासुरी **ग्रासुरा:--१६-७ ग्रसुर** (लोग) श्रासुरी—१६-५ ग्रासुरी . **श्रासुरीषु—१६-१**६' श्रासूरी (योनियों) में श्रासुरीम्---६-१२; १६-४, २० ग्रासुरी (को) ग्रास्तिक्यम्—१८-४२ ग्रास्तिकता, ईश्वर है ऐसी श्रद्धा म्रास्ते---३-६; ५-१३ रहता है, बरतता है ग्रास्थाय-७-२० ग्राश्रय लेकर म्रास्थित:--५-४; ६-३१; इच्छाद्वेषसम्त्थन--७-२७ इच्छा लेता है म्राह—१-२१;११-३५ कहा भ्राहवे---१-३१ युद्धमें याहार:--१७-७ खुराक, याहार म्राहाराः--१७-८, ६ म्राहार (भोजनके पदार्थ) **ब्राहु:—३-४२**; ४-१६; म्राहो---१७-१ ग्रथवा

इ

इक्ष्वाकवे--४-१मनुपुत्र इक्ष्वाकुको इङ्गते---६-१६; १४-२३ हिलता है इच्छति--७-२१ इच्छा करता इच्छन्त:---- द-११ इच्छा करते-हुए, प्राप्तिकी इच्छासे. इच्छसि---११-७; १८-६०, ६३ (तू) इच्छा करता है इच्छा---१३-६ इच्छा

 
 ५-१२ स्राश्रय लिये हुए,
 स्रौर द्वेषसे उत्पन्न हुए

 स्थित हुआ ७-१८ स्राश्रय (...के द्वारा)
 इच्छामि---१-३५; ११-३१, ग्रास्थिताः—३-२० प्राप्त हुए ४६; १८-६ (मैं) इच्छा  $\pi$  श्राह—१-२१;११-३५ कहा करता हूं इज्यते--१७-११, १२ अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ किया जाता है इज्यया--११-५३ यज्ञसे —के हारा ५-२१; १०-१३; इतर:—३-२१ प्रन्य, दूसरे १४-१६; १६- बहते हैं इत:--७-५ इससे (इसकी अपेक्षा); १४-१ इस संसारसे--इस देहको छोड़नेके बाद इति--१-२५, ४४ इत्यादि, ऐसा; ४-३ लिए, उससे १५-२० यह; १७-२० ऐसा (मानकर) इच्छ--१२-६ इच्छारस इदम्--१-१०, २१, २८; २-१, २, १०; ३-३१, ३८; ७-२, ४; ७-७, १३; ५-२२, २५; ६-१, २, ४; १०-४२; ११-१६, २०,४१,४७,४६, ५१,५२; १२-२0; १३-१; १४-२; १५-२०; १६-१३, २१;

२-१७ यह (जगत्) इदानीम्--११-५१; १८-३६ ग्रब इन्द्रियार्थेषु--५-६; ६-४; इन्द्रियकर्माणि-४-२७ इन्द्रिय-कर्मोंको इन्द्रियगोचरा:---१३-५ इन्द्रियोंके इन्द्रियेभ्य:---३-४२ इन्द्रियोंसे विषय इन्द्रियग्रामम् — ६-२४; १२-४ द्वारा — से इन्द्रियोंको इन्द्रियस्य--३-३४, ३४ इन्द्रियका इन्द्रियाग्निषु--४-२६ इन्द्रियरूपी ग्रग्निमें इन्द्रियाणाम् — २-८, ६७ इन्द्रियों-का; १०-२२ इन्द्रियोंमें इन्द्रियाणि---२-६०, ६१, ६८; ३-४०, ४२; ५-६; १३-५ इन्द्रियां (पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां ग्रौर मन ); २-५५; ३-७, ४१; ४-२६; १५-७ इन्द्रियोंको सुखमें फंसा रहनेवाला इन्द्रियार्थान् --- ३-६ इन्द्रियोंके विषयोंको

१८-४६, ६७, ६८ यह; इन्द्रियार्थेभ्यः---२-५८, ६८ इन्द्रियोंके विषयोंमेंसे १३-८ इन्द्रियोंके विषयोंमें. विषयोंमें इन्द्रियै:---२-६४; ५-११ इन्द्रियों-इन्द्रियोंके समुदायको, समस्त इमम्--१-२८; २-३३; ४-१, २; ६-८, ३३; १३-३३; १६-१३; १७-७; १८-६८, ७०, ७४, ७६ इसको इमान्---१०-१६; १८-१७ इन सवको इमाम्---२-३६, ४२ इसे इमा:---३-२४; इन सबको १०-६ ये (सब) इमे---१-३३; २-१२, १५; ३-२४ ये (सब) इमौ---१५-१६ ये (दो) इयम्--७-४, ४ इन्द्रियारामः---३-१६ इन्द्रिय- इव---२-१०; ३-२, ३६ मानों; भोगी, विषयलंपट, इन्द्रिय- २-५५, ६७; ५-१०; ६-३४, ३८; ७-७; ११-४४; १३-१६; १५-८; १८-३७, ३८, ४८ जैसा, सद्श

इष्टकामधुक्---३-१० इच्छित ईशको ईश्वरको इष्टम्--१८-१२ सुखकर, शुभ राज्यकर्तापन इष्ट:---१८-६४ प्रिय; १८-७० ईश्वरम्---१३-२८ ईश्वरको पूजित इष्टान् — ३-१२ इष्ट, इच्छित १८-६१ ईश्वर, परमात्मा; (भोगोंको) इष्टा:--१७-६ प्रिय ईहते--(वे) इच्छा करते हैं पूजकर इह---२-४, ४०, ४१, ५०; ३-१६, १८-३७; ४-२, १२, ३८; ५-१६, २३; उक्तम्--११-१, ४१; १२-२०; ₹-80; ७-२; ११-७,

इस लोकमें

ईडचम्--११-४४ पूज्य (को) इस प्रकारका

इषुभि:---२-४ बाणोंसे ईशम्--११-१५, ४४ नियंताको, फल देनेवाला (कामधेनु) ईश्वरभावः-१८-४३ प्रभुता, ईश्वर:--४-६ स्वामी; १५-८ इष्टानिष्टोपपत्तिषु--१३-६ प्रिय जीवरूप बना हुम्रा यह मेरा ग्रौर ग्रप्रिय घटनाग्रोंमें ग्रंशरूपी ईश्वर; १५-१७; १६-१४ ईश्वर, सर्वसंपन्न इष्ट्वा---१-२० पूजा करके, ईहन्ते---१६-१२ (वे) इच्छा करते हैं

## उ

१३-१८; १४-२० कहा ३२; १५-३; १६-२४; हुआ उक्त, कहा गया १७-१८, २८ यहीं, इसमें, उक्तः--१-२४; ८-२१; १३-२२ कहा गया, कहा हुआ उक्ताः---२-१८ कहे गये हैं, कहा है ईक्षते—६-२६; १८-२० देखता है उक्त्वा—१-४७; २-६; ११-६, २१, ५० कहकर, बोलकर ईदृक्---११-४६ ऐसा उग्रकर्माणः ---१६-६ घोर कर्म ईदृशम्---२-३२; ६-४२ ऐसा, करनेवाले, भयानक काम करनेवाले

उग्ररूप:--११-३१ भयंकर रूपवाला, उग्ररूप उग्रम्---११-२० उग्र उग्रा:--११-३० उग्र उग्रै:--११-४८ उग्र (तपों) से उच्चै:--१-१२ ऊंचे स्वरसे उच्चै:श्रवसम्---१०-२७ उच्चै:-श्रवा नामका जो इन्द्रका घोड़ा है, उसे उच्छिष्टम्---१७-१० जूठन उच्छोषणम्---२- चुस लेनेवाले उच्यते---२-२५, ४८, ५५, ५६; ३-६, ४०; ६-३, ४, ५, १5; 5-8, 3; 83-82. १७, २०; १४-२५; १५-१६; १७-१४, १५, १६, २७, २५; १५-२३, २४, २६, २८ कहाता है, कहा जाता है उत-१-४०; १४-६, ११ सच-मुच, भी उत्कामति--१५- छोड़ता है, त्यागता है उत्त्रामन्तम् -- १५-१० (देह) त्याग करते हुएको उत्तमविदाम्--१४-१४ ज्ञानियोंका

उत्तमम्--४-३; ६-२७; ६-२; १४-१; १८-६ वतम उत्तम:--१४-१७, १८ उत्तम उत्तमाङ्गै:--११-२७ मस्तकोंसे, मस्तकों-सहित उत्तमौजा:-- १-६ एक राजाका नाम उत्तरायणम्--- ८-२४ उत्तरायण उत्तिष्ठ---२-३, ३७; ४-४२; ११-३३ खड़ा हो, उठ उत्थिता--११-१२ प्रकट हुई, प्रकाशित हुई उत्सन्नकुलधर्माणाम्-- १-४४ जिनके कुलधर्मका नाश हुआ है उनका उत्सादनार्थम्--१७-१६ विनाश-के लिए, नाशके हेत् उत्साद्यन्ते--१-४३ नाशको प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं उत्सीदेयु:---३-२४ नष्ट हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं उत्सृजामि---१९ बरसाता हूं, गिरने देता हं उत्सुज्य---१६-२३; १७-१ त्यागकर, छोड़कर छोड़ते हुएको, (शरीरका) उदपाने—२-४६ कुएंमें, तालाबमें उदारा:--७-१८ उदार, सुंदर, ग्रच्छे

उदासीनवत्—६-६; १४-२३ उपजायते—२-६२, ६५; १४-११ उदासीन-जैसा उदासीन:--१२-१६ तटस्थ, उदासीन उदाहृतम्---१३-६; १७-१६, १८-२२, २४, ३६ कहलाया है, कहाता है उदाहृत:--१५-१७ कहा हुम्रा, कहाता है उदाहृत्य---१७-२४ उच्चारण करके उद्दिश्य--१७-२१ उद्देश्य करके-- उपधारय--७-६; ६-६ जान रखकर उद्देशतः--१०-४० दृष्टान्तरूप, सारांशमें उद्धरेत्-६-५ उद्धार करे उद्भव:---१०-३४ उत्पत्तिकारण उद्यताः---१-४५ तैयार उद्यम्य--१-२० चढ़ाकर, उठा- उपयान्त--१०-१० पाते कर उद्विजते—१२-१५, उद्वेग—संताप --क्षोभ पाता है उद्विजेत्-५-२० संताप पाये, है, शांत हो जाता है उन्मिषन्—५-६ ग्रांख खोलते

उत्पन्न होता है, का उद्भव होता है उपजायन्ते-१४-२ उत्पन्न होते २२ कहा है, कहा हुआ है; उपजुह्वति-४-२५ होम करते हैं, यज्ञ करते हैं उपदेक्ष्यन्ति--४-३४ उपदेश देंगे. समभावेंगें उपद्रष्टा---१३-२२ पासमें रह-कर देखनेवाला, साक्षी, सर्व-साक्षी उपपद्यते—२-३; १८-७ उचित है, शोभा देता है, योग्य है; ६-३९ मिल सकता है; १३-१८ योग्य बनता है उत्पत्ति, उपपन्नम्---२-३२ ग्राया हुग्रा, प्राप्त हुम्रा उपमा--६-१६ उपमा, तुलना उपरतम्---२-३५ रुका हुआ, पीछे हटा हुग्रा उपरमते—६-२० स्थिर होता दु:ख माने, दु:खी हो उपरमेत्—६-२५ स्थिर हो, शांत हो जाय

होता है, जाना जा सकता है, देखनेमें ग्राता है उपलिप्यते--१३-३२, लिप्त होता है, लिपटता है उपविश्य---६-१२ बैठकर उपसंगम्य---१-२ पास जाकर उपसेवते--१५-६ भोगता है. सेवन करता है जपहन्याम्---३-२४ नाश करूं उभी---२-१६; ५-२; १३-१६ उपायतः---६-३६ उपायके द्वारा उपाविशत्--१-४७ बैठ गया उरगान्--११-१५ सपौँको उपाश्रिता:--४-१०; १६-११ उल्बेन--३-३८ जेर से भ्राश्रय लेनेवाले उपाश्रित्य—१४-२; १८-५७ भ्राश्रय लेकर उपासते—-६-१४, १५; १२-२, ६; १३-२५ पूजते हैं, उपा- उषित्वा---६-४१ रहकर सना करते हैं उपेता:--१२-२ से युक्त, युक्त उपेत:--६-३७ से युक्त, युक्त उपेत्य—-द-१५, १६ पहुंचकर, पाकर उपैति—-६-२७; ५-१०, २८ पास जाता है, प्राप्त होता है

उपलभ्यते—१५-३ उपलब्ध उपैष्यसि—६-२८ (तू) प्राप्त होगा उभयविभ्रष्टः--६-३८ दोनों (कर्म ग्रौर योग-मार्ग) से गया हुम्रा (गिरा हुम्रा) उभयो:---१-२१, २४; २-१०, १६; ५-४ दोकी, दोनोंकी; १-२७ दोनोंमें उमे--- २-५० दोनों दोनों उवाच---१-१, २५; २-१, १०; ३-१० बोला उशना---१०-३७ इस नामके प्राचीन कवि शुक्राचार्य

# ऊ

ऊष्मपा:--११-२२ गरम ही पीने वाले पितर र्ङाजतम्-१०-४१ प्रभावशाली ऊर्ध्वमृलम्---१५-१ ऊंचे मृलवाला ऊर्ध्वम्—१४-१८; १५-२ ऊंचे, १२-८ पीछे, ऊपर; उपरान्त

भ

ऋक--६-१७ ऋग्वंद, ऋग्वंद-का मंत्र (ऋचा) ऋच्छति---२-७२; 35-12 जाता है, पाता है ऋतम्--१०-१४ सत्य ऋत्नाम्--१०-३५ ऋतुत्रोंमें ऋते--११-३२ बिना ऋद्धम्---२-८ समद्ध, धन-धान्यसंपन्न ऋषय:--५-२५; १०-१३ ऋषि-गण ऋषिभि:--१३-४ ऋषियोंने. ऋषियोंके द्वारा ऋषीन---११-१५ ऋषियोंको

# Ų

एकत्वम्—६-३१ एकत्व (को)
एकत्वेन—६-१५ एकरूपसे,
ब्रह्मके सिवा दूसरा कुछ
नहीं है, ऐसा जानकर
एकभिक्तः—७-१७ एककी (मेरी)
ही भिक्त करनेवाला
एकनिष्ठ भक्त
एकम्—३-२; १०-२५; १३-५
एक; ५-१, ४, ५;

एकया--- ८-२६ एकसे (ज्ञान-मार्गसं) एकस्थम्---११-७, १३; १३-३० एक ठिकाने स्थित, एक रूपमें स्थित एकस्मिन--१६-२२ एकमें एक:---११-४२; 83-33 एक, ग्रकेला एका---२-४१ एक, एकरूप एकाकी---६-१० एकाकी, अकेला एकाक्षरम्--- ५-१३ एकाक्षरी एकाग्रम्-६-१२ एकाग्र एकाग्रेण---१८-७२ एकाग्र (चित्त)से एकान्तम्---६-१६ बिल्कुल एकांशेन--१०-४२ एक ग्रंश--भाग--से एकेन--११-२० श्रकेलेके द्वारा एके---१८-३ कई एक, कितने ही एतत्---२-३, ६; ३-३२; ४-३, ४; ६-२६, ३६,४२; १०-१४; ११-३, ३५; १२-११; १३-१, ६, ११, १८; १५-२०; १६-२१; १७-१६, २६; १५-६३, ७२, ७५ यह

एतद्योनीनि--७-६ ये (दोनों प्रकृ- ४-४२; ६-२७; ११-५०; तियां) जिनकी उत्पत्तिका कारण हैं वे भूत एतयो:--५-१ इन (दो)मेंसे एतस्य--६-३३ इसकी, उसकी एतानि---१४-१२, १३; १५-५; १८-६, १३ ये एतान---१-२२, २४, ३४, ३६; १४-२०, २१, २६, इनको एताम्---१-३; ७-१४; १०-७; १६-६ इसको एतावत्--१६-११ इतना मात्र, 'भोग ही सर्वस्व है' ऐसा (निश्चय करनेवाले) एति-४-६; ८-६; ११-४४ जाता है, प्राप्त होता है एते--१-२३, ३८; २-१४; ४-३०; ७-१५; ११-३३; . १८-१५ ये, ५-२६, २७ ये दो एतेन--- ३-३६; १०-४२ इससे, इसके द्वारा एतेषाम्--१-१० इन (लोगों) का एतै:--१-४३; ३-४०; १६-२२ इनके द्वारा एघांसि-४-३७ ईंघन, लकड़ियां ऐकान्तिकस्य-१४-२७ उत्तम 

१५-३, ११ इसको, इनको एनाम्---२-७२ इसको एभि:--७-१३; १८-४० इनके द्वारा, इनसे एभ्य:---३-१२ इनको ७-१३ इनसे एव---१-१, ६, ८ इत्यादि, और, वैसे ही, भी, ही एवम---१-२४ इत्यादि, ऐसे, इस प्रकार; २-२४, २६ ऐसा; २-३८ ऐसा करनेसे एवंरूप:--११-४८ ऐसे रूपवाला एवंविध:---११-५३, ५४ इस भांति-का, इस प्रकारका एव:--३-१०, ३७, ४०; १०-४०; १८-५६ यह, ये एषा---२-३६, ७२; ७-१४ यह एषाम्---१-४२ इनके एष्यति--१८-६८ आयेगा, प्राप्त होगा एष्यसि--- ५-७; ६-३४; १५-६५ (तू) ग्रायेगा, पायेगा

२६, २६; ३-३७, ४१;

--परम---ग्रखंड, एकरस- कतरत्--२-६ (का) कौन-सा, क्या ऐक्वरम्--६-५; ११-३, ६, ६ कथम्--१-३७, ३६; ईक्वरीय २१; ४-४; ऐरावतम्--१०-२७ ऐरावत हाथी १०-१७; (को) कसे

# श्रो

# ऋौ

भ्रौषधम्—६-१६ (यज्ञकी) वन-स्पति

## क

किच्चत्—६-३८; १८-७२ क्या
यह सच है ? कुछ भी, क्या
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः—१७-६ कड्वे,
खट्टे, खारे, बहुत उष्ण,
तीखे, क्खे, जलन पैदा
करनेवाले

(दोमेंसे) कतरत्—-२-६ कौन-सा, क्या 7-8, २१; ४-४; **ड-२**; १०-१७; 88-28 क्यों, कैसे कथय---१०-१८ (तू) कह कथयत:---१८-७५ कहनेवाले (से) कथयन्तः---१०-६ करते हुए, कीर्तन करते हुए कथयिष्यन्ति---२-३४ कहेंगे कथयिष्यामि--१०-१६ (中) कहूंगा . कदाचन---२-४७; १८-६७ कभी भी कदाचित्---२-२० कभी कन्दर्पः---१०-२८ कामदेव कपिघ्वजः---१-२० जिसकी ध्वजापर बानर (हन्मान) है वह, ग्रर्जुन कपिलः—१०-२६ कपिल मुनि कम्---२-२१ किसको कमलपत्राक्ष--११-२ कमल-पत्र-जैसी आंखवाले हे कृष्ण

(ब्रह्मा) को, कमलासनपर वालेको विराजनेवालेको करणम्—१८-१४, १८ साधन, €-२; १२-११; १६-२४; इन्द्रिय (५ कर्मेन्द्रियां, ५ १८-६० करनेको करिष्यति—३-३३ करेगा, करे कर्म--२-४६; ३-५, ८, ६, करिष्यसि---२-३३; १८-६० (तू) करेगा करिष्ये--१८-७३ (मैं) करूंगा करुण:---१२-१३ दयावान करोति--४-२०; ५-१०; ६-१; करोमि—५-६ (मैं) करता हूं २३, २४, २५, ४३, ४४, करोषि---६-२७ (तु) करता है, करे कर्णम्---११-३४ कर्णको कर्ण:---१-द कुन्तीका पुत्र कर्ण कर्तव्यम्---३-२२ करनेयोग्य, करनेका कर्तव्यानि--१८-६ करनेयोग्य करने चाहिए करनेवाला, कर्ता

कमलासनस्थम्--११-१५ कमल- कर्तारम्--४-१३; १४-१६; के ग्रासनपर बैठे हुए १८-१६ कर्ताको, करने-कर्तम्--१-४५; २-१७; ३-२०; ज्ञानेन्द्रियां, मन तथा बुद्धि ) कर्तृत्वम् -- ५-१४ कर्तापन १५, १६, २४; ४-६, १५, १६, १८, २१, २३, ३३; ५-११; ६-१, ३; ७-२६; इ-१; १६-२४; १७-२७; १८-३, ४, ४७, ४८ कर्म कर्मचोदना---१८-१८ कर्मकी प्रेरणा कर्मजम्---२-११ कर्मसे उत्पन्न हुए (को) कर्मजा-४-१२ कर्मजन्य, कर्मसे-उत्पन्न हुई कर्मजान्-४-३२ (उनको) कर्मसे उत्पन्न हुए (जात) कर्ता--३-२४, २७; १८-१४, कर्मण:--३-१ कर्मसे, कर्म की १८, १६, २६, २७, २८ ग्रपेक्षा १३-६ कर्मसे, कर्मके सिवा; ४---१७; १४-१६;

१८-७, १२ कर्मका--की कर्मणा--३-२०; १८-६० कर्म-से, कर्मद्वारा कर्मणाम्---३-४; ४-१२; ५-१; १४-१२; १८-२ कर्मीका कर्मणि---२-४७; ३-१, २२, २३, २४; ४-१८, २०; १४-६; १७-२६; १८-४५ कर्ममें, कर्मके संबंधमें कर्म-कर्मफलत्यागः---१२-१२ के फलका त्याग कर्मफलत्यागी---१८-११ कर्मके फलका त्याग करनेवाला कर्मफलप्रेप्सु:--१८-२७ कर्म-फल्टे-कर्म-फलकी इच्छा-च्छ, वाला कर्मफलसंयोगम्--५-१४ कर्म ग्रौर फलकी संधि-मेल कर्मके कर्मफलहेतु:---२-४७ फलमें हेतु (इच्छा) रखनेवाला कर्मफलम्--५-१२; ६-१ कर्म-के फलको । कर्मके कर्मफलासङ्गम्-४-२० फलके संबंधमें श्रासक्तिको, कर्मफलासक्ति कर्मफले--४-१४ कर्मके फलके मंबंधमें

कर्मबन्धनः---३-६ कर्मके बंधन-वाला कर्मबन्धम्---२-३६ कर्मके बंधनको कर्मबन्धनै:---१-२८ कर्मबंधनोंसे कर्मभि:---३-३१; ४-२४ कर्मी-से, कर्मोंद्वारा कर्मयोगम् --- ३-७ निष्कामकर्मको, कर्मयोगको कर्मयोग:---५-२, २ कर्मीका योग, कर्मयोग कर्मयोगेन---३-३; 83-28 कर्मयोगद्वारा कर्मसङ्गिनाम्---३-२६ जो कर्मींमें म्रासक्त हैं ऐसे मनुष्योंकी, कर्ममें श्रासक्तिवालोंकी कर्मसङ्गिष्--१४-१५ कर्मकांडि-योंमें, कर्मसंगी लोगोंमें कर्मसङ्गेन--१४-७ कर्मके पाशसे, कर्मके संगसे—-ग्रासक्तिसे कर्मसमुद्भव:---३-१४ कर्मसे जिस-की उत्पत्ति होती है वह, कर्मसे होता है कर्मसंग्रह:---१८-१८ वस्तु, कर्मके ग्रंग कर्मसंज्ञित:--- ५-३ कर्मसंज्ञासे युक्त, कर्म कहलाता है कर्मसंन्यासात्—५-२ कर्मत्याग-की ग्रपेक्षा कर्मस्—-२-५०; ६-४, १७; ६-६ कर्मोंमें कर्माणि---२-४८; ३-२७, ३०; 8-28, 82; 4-20, १४; ६-६; १२-६, १०; १३-२६; १५-६, ११, ४१ कर्म (सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्म), कर्मीको कर्मानुबन्धीनि--१५-२ कर्मीके बंधन उत्पन्न करनेवाले क्मिस्य:---६-४६ कर्मठोंकी ग्रपेक्षा, कर्मकांडियोंकी ग्रपेक्षा वाली इन्द्रियोंको, कर्मे-न्द्रियोंको कर्मेन्द्रियै:--३-७ कर्म करने-वाली इन्द्रियोंद्वारा कर्षति--१५-७ खींचता है, श्राकिषत करता है करनेवालोंमें, गिननेवालोंमें १७-१ क्या, कैसी देहको

कल्पक्षये—-६-७ प्रलयकालमें, कल्पके ग्रांतमें कल्पते—-२-१५; १४-२६; १८-५३ के योग्य होता है कल्पादौ-- ६-७ उत्पत्तिकालमें, कल्पके ग्रारंभमें कल्याणकृत्--६-४० पुण्यवान, कल्याणमार्गपर चलनेवाला कवय:--४-१६; १८-२ विद्वान पुरुष, ज्ञानी लोग कविम्--- ८ सर्वज्ञको कवि:---१०-३७ कवि कवीनाम्---१०-३७ 🕡 कवियोंमें कश्चन--३-१८; ६-२; ७-कर्मेन्द्रियाणि—३-६ कर्म करने- २६; प्र-२७ कोई भी किचत्---२-१७, २६; ३-५ १5; ६-४0; ७-३; १८-६९ कोई, कोई एक करमलम्---२-२ मोह, मलिनता कस्मात्--११-३७ किससे, कैसे, क्यों कर्षयन्त:--१७-६ क्षीण कस्यचित्--५-१५ किसीका (भी) कलयताम्--१०-३० गिनती का--१-३६; २-२८, ५४; १८-५४ इच्छा करता है काङ्क्षन्तः--४-१२ चाहते हुए काङ्क्षितम्---१-३३ इच्छित काङ्क्षे---१-३२ (मैं) इच्छा करता हूं, चाहता हूं कामकामा:---१२ कामी, फलकी इच्छा करनेवाले कामकामी---२-७० विषयेच्छ, कामवाला, फल चाहने-वाला कामकारतः---१६-२३ स्वेच्छासे, ग्रपनी इच्छासे द्वारा, कामनावाला होकर कामकोधपरायणाः --१६-१२ काम-कोधमें फंसे हुए कामकोघवियुक्तानाम्—-५-२६ जिन्होंने काम और कोध त्याग दिये हैं उनका कामकोघोद्भवम्--५-२३ काम ग्रौर कोधसे उत्पन्न कामधुक्--१०-२८ मनचाही वस्तु देनेवाली गाय, कामधेनु कामभोगार्थम्---१६-१२ विषय-भोगके लिए कामभोगेषु--१६-१६ विषय-भोगोंमें

१२-१७ आशाएं बांधता है कामम्--१६-१०, १८; १८-५३ विषयभोगेच्छाको, कामको कामरागबलान्विताः—१७-५ विष-येच्छा ग्रौर भोगाभिलाषाके बलसे युक्त, काम ग्रौर रागके बलसे प्रेरित कामरागविवर्जितम्--७-११ काम ग्रौर रागसे रहित कामरूपम्--३-४३ कामरूपको कामरूपेण---३-३६ काम-रूपसे कामसंकल्पवर्जिताः-४-१६ कामना ग्रौर संकल्परहित कामहत्कम्---१६-८ विषय-भोग जिसका हेत् है ऐसा काम्—६-३७ कैसी, काम:---२-६२; १६-२१ कामना; ३-३७; ७-११ काम कामात्---२-६२ कामनासे कामात्मानः---२-४३ कामना-वाले पुरुष कामान् -- २-५५, ७१; ६-२४; ७-२२ कामनाय्रोंको कामा:---२-७० कामनाएं, संसार-के भोग कामेप्सुना--१८-२४ फलभोगार्थी-से, भोगकी इच्छा रखनेवालेसे कामै:--७-२० विषयोंसे, काम-नाग्रोंसे कामोपभोगपरमाः-- १६-११ विषयभोगोंको उत्तम वस्तु माननेवाले, विषयभोगमें मस्त हुए, कामोंके परम भोगी काम्यानाम्---१८-२ कामना-वाले, जामनासे उत्पन्न कायक्लेशभयात्—१८-८ काया-के कष्टके भयसे कायशिरोग्रीवम्—६-१३ शरीर, सिर ग्रीर गर्दन कायम्---११-४४ शरीरको कायेन ५-११ शरीरसे-के द्वारा कारणम् ६-३; १३-२१ साधन, हेतु, कारण कारणानि--१८-१३ कारण कारयन्--५-१३ करवाता हुम्रा कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः---२-७ मोहसे जिसका स्वभाव दूषित हो गया है, कायरतासे जिसकी वृत्ति मारी गई है कार्यकारणकर्तृत्वे -- १३-२० कार्य-कारणके कर्तापनमें, कार्य भौर कारणको उत्पन्न करनेमें कार्यते--३-५ कराया जाता है

कार्यम्--३-१७, १६; ६-१; १८-

३१ करनेका, कर्तव्य, विहित: ं१८-५, ६ करना चाहिए कार्याकार्यव्यवस्थितौ---१६-२४ कर्तव्य-ग्रकर्तव्यकी व्यवस्थामें. कार्य ग्रौर ग्रकार्यके निर्णय करनेभें कार्याकार्ये--१८-३० कार्य ग्रीर ग्रकार्यको कार्ये--१८-२२ कार्यमें, कार्यके संबंधमें काल:---१०-३०, ३३; ११-३२ काल कालानलसंनिभानि--११-२५ प्रलयकालकी ग्रग्नि-जैसे काले--- द-२३ कालमें; १७-२० (योग्य) कालमें कालेन--४-२, ३८ कालसे, कालके बलसे काशिराजः--१-५ राजाका नाम काश्य:--१-१७ काशिराज किञ्चन--३-२२ कुछ भी किञ्चित्—४-२०; ५-८; ६-२५; ७-७; १३-२६ कुछ भी, कहीं भी

किम्--१-१, ३२, ३५; २-३६, मध्य युद्ध हुम्रा था उस ३-३३; ४-१६; 78: १६-८ क्या; १-३५; ३-१ कैसा, किसलिए कैसे किमाचार:---१४-२१ ग्राचारवाला किरीटी--११-३५ मुकुटघारी (ग्रर्जुन) किरीटिनम्---११-१७, ४६ मुकुटधारी (कृष्ण) को किल्बिषम्--४-२१; १८-४७ पाप कीर्तयन्तः---६-१४ कीर्तन करनेवाले कीर्तिम्---२-३३ यश, कीर्ति (को) कीर्तिः--१०-३४ कीर्ति, यश क्तः—-२-२, ६६; ४-३१; ११-४३ कहांसे क्नितभोजः---१-५ राजाका नाम कुन्तीपुत्र:---१-१६ कुन्तीका पुत्र क्र---२-४८; ३-८; ४-१५; कुर्वाण:---१८-५६ करता हुग्रा ६५ कर , कुरक्षेत्रे---१-१ (कर्मक्षेत्र---देह- कुलक्षये---१-४० कुलके नाशसे, में), जहां पांडव-कौरवोंके

क्षेत्रमें, कुरुक्षेत्रमें द-१; ६-३३; १०-४२; कुस्ते—-३-२१; ४-३७ करता क्रनन्दन---२-४१; १४-१३ हे कुरुनंदन (अर्जुन) कुरुप्रवीर---११-४८ हे कुरुग्रोंमें श्रेष्ठ--महान वीर क्रवृद्ध:--१-१२ क्रुश्रोंमें वृद्ध (भीष्म) क्रश्रेष्ठ--१०-१६ हे क्रश्रोंमें उत्तम (श्रर्जुन) क्रुष्व-- ६-२७ कर क्रसत्तम-४-३१ हे क्रुग्रोंमें श्रेष्ठ (ग्रर्जुन) कुरून्---१-२५ कौरवोंको कुर्यात्---३-२५ करे क्याम्---३-२४ (मैं) करूं क्वन् --- ४-२१; ५-७, १३; १२-१०; १८-४७ करता हुआ क्वंन्ति---३-२५; ५-११ (वे) करते हैं ६-३४; १२-११; १८-६३, कुलक्षयकृतम्--१-३८, ३६ कुल-के नाशसे उत्पन्न कुलनाश होनेसे

कुलघ्नानाम्---१-४२, ४३ कुल- कृतान्ते---१८-१३ घातकोंके क्लधर्माः---१-४०, ४३ कुलके धर्म कुलम्---१-४० कुलको क्लस्य---१-४२ कुलका कुलस्त्रिय:--१-४१ कुलकी स्त्रियां, कुलीन स्त्रियां क्ले---६-४२ कुटुंबमें, कुलमें कुशले--१८-१० सुखकर, कल्याणकारी, सहल क्सूमाकर:--१०-३५ वसंत ऋतु कूटस्थम्—-१२-३ सर्वदा एक-रूप, धीर कटस्थ:--६-६; १५-१६ निर्वि- कृत्स्नस्य--७-६ संपूर्ण (जगत) का स्थिर कुर्म:---२-५८ कछ्वा कृतकृत्य:---१५-२० कृतार्थ जिसने कृतनिश्चय:---२-३७ निश्चय किया है वह, • निश्चय करके कृतम्-४-१५; १७-२८; १८- कृप:--१-८ कृपाचार्य २३ किया हुग्रा कृताञ्जलि:---११-१४, ३५ जिसने हाथ जोड़े हैं वह, हाथ जोड़कर

जिसमें सर्व कर्मकी समाप्ति है उसमें (शंकर), (सांख्य) सिद्धांत-में, सांख्यशास्त्रमें कृतेन---३-१८ करनेसे, कर्मसे, कर्म करनेसे कृत्वा---२-३८; ४-२२; ५-२७; ६-१२, २४; ११-३५; १८-८, ६८ करके कृत्स्नकर्मकृत्—४-१८ सब कर्म करनेवाला, संपूर्ण कर्म करनेवाला कृत्स्नवत्--१८-२२ पूर्ण-जैसा कुत्स्नवित्---३-२६ सर्वज्ञ, ज्ञानी कारी, श्रकम्पवान, श्रविचल, कृत्स्नम्--१-४०; ७-२६; ६-८; . १०-४२; ११-७, १३; १३-३३ समस्त कृपणा:---२-४६ दीन, पामर, ग्रज्ञानी, दयाके पात्रः कृपया--१-२७; २-१ करुणासे, व्याकुलतासे, खेदसे कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यम्--१८-४४ खेती, गोरक्षा ग्रौर व्यापार कृष्ण---१-२८, ३२,४१; ५-१; ₹७, ६-३४,

११-४१; १७-१ हे कुण कृष्णम्--११-३५ कृष्णको कृष्ण:-- - २५ कृष्ण पक्ष; १५-७५ कृष्ण कृष्णात्—१८-७५ कृष्णके पाससे के--१२-१ कौन, कौन-से केचित्--११-२१, २७; १३-२४ कई एक, कुछ केन--- ३-३६ किससे केनचित्--१२-१६ जिस किसीसे केवलम्--४-२१; १८-१६ केवल, मात्र केवलै:--५-११ मात्र, केवल (से) केशव---१-३१; २-५४; ३-१; १०-१४ हे केशव केशवस्य---११-३५ केशवका केशवार्जुनयोः---१८-७६ केशव ग्रौर ग्रर्जुनका, केशव ग्रौर म्रर्जुनके बीचका केशिनिषूदन---१८-१ केशी दैत्यका नाश करनेवाले हे कृष्ण केषु--१०-१७ किनमें, कै:--१-२२ किनके साथ; १४-२१ किन (चिह्नों) द्वारा, कैसे, किन-किनके द्वारा कौन्तेय---२-१४, ३७, ६०; ३-६, ३६; ४-२२; ६-३५;

७-८; ८-६, १६; ६-७, १०, २३, २७, ३१; १३-१, ३१; १४-४, ७: १६-२०, २२; १८-४८, ५०, ६० हे कुन्तीपुत्र, ग्रर्जुन कौन्तेयः--१-२७ कुन्तीपुत्र, ग्रर्जुन कौमारम्—-२-१३ कुमारावस्था कौशलम्---२-५० कुशलता ऋतु:---६-१६ यज्ञका संकल्प क्रियते—१७-१८, १६; १८-६, २४ किया जाता है कियन्ते--१७-२५ किये जाते हैं क्रियमाणानि--३-२७; १३-२६ किये जाते हुए, किये हुए क्रियाभि:---११-४८ क्रियात्रोंसे क्रियाविशेषबहुलाम्---२-४३ ग्रनेक प्रकारके कर्मोंको फैलानेवाली, बहुत-सी कियाभ्रोंके विस्तारवाली कूरान्---१६-१६ कूरोंको क्रोधम्---१६-१८; १८-५३ कोधको क्रोध:---२-६२; ३-३७; १६-४, २१ कोध कोधात्---२-६३ कोधसे क्लेदयन्ति---२-२३ भिगोती हैं क्लेश:--१२-५ कष्ट क्लैब्यम---२-३ नपुंसकता, नामदीं, कायरता ववचित्--१५-१२ कभी भी, कभी क्षणम्—३-५ क्षणभर क्षत्रियस्य---२-३१ क्षत्रियका क्षत्रिया:---२-३२ क्षत्रिय लोग क्षमा---१०-४, ३४; १६-३ बल होते हुए सहिष्णुता, क्षमा क्षमी--१२-१३ क्षमावान क्षयम्---१८-२५ शक्तिका नाश, हानिको क्षयाय--१६-६ नाशके लिए क्षरम्--१५-१८ क्षरको (क्षरसे) क्षर:---- ५: १५-१६ नाशवान् क्षात्रम्—१८-४३ क्षत्रियका क्षान्तिः--१३-७; १८-४२ क्षमा क्षामये-११-४२ क्षमा कराता (चाहता) हूं, क्षमाके लिए विनती करता हूं क्षिपामि—-१६-१६ फेंकता हूं, डालता हं क्षिप्रम्—४-१२; ६-३१ तुरंत क्षीणकल्मषा:---५-२५ जिनके गच्छ---१८-६२ जा

पाप नष्ट हो गये हैं क्षीणे-- ६-२१ (पुण्य) क्षीण होने-पर, क्षय होनेपर क्षुद्रम्---२-३ तुच्छ, पामर क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः---१३-२ क्षेत्र ग्रीर क्षेत्रज्ञ (के भेद) का; १३-३४ क्षेत्र श्रीर क्षेत्रज्ञके बीचका क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्--१३-२६ क्षेत्र दुःख देनेवालेपर अकोध, और क्षेत्रज्ञ यानी प्रकृति भ्रौर पुरुषके संयोगसे क्षेत्रज्ञम्---१३-२ क्षेत्रके जानने-वालेको क्षेत्रज्ञ:---१३-१ क्षेत्रको जानने-वाला क्षेत्रम्---१३-१, ३, ६, १८, ३३ शरीर क्षेत्री---१३-१३ क्षेत्रमें रहने-वाला, क्षेत्रज्ञ क्षेमतरम्--१-४६ बहुत कल्याण-कारक

## ख

खम्-७-४ स्राकाश (तन्मात्रा) खे--७-८ ग्राकाशमें

ग

गच्छति—६-३७, ४० जाता ूहै, प्राप्त करता है गच्छन्---५-८ चलते हुए गच्छन्ति---२-५१; द-२४; १४-१द; १**५-५** जाते हैं. प्राप्त करते गजेन्द्राणाम्---१०-२७ गजेन्द्रोंमें, उत्तम हाथियोंमें गतरसम्---१७-१० जिसमेंसे रस बह गया हो वह, बहुत पका हुआ, रसहीन गतव्यथः--१२-१६ भयरहित, चितारहित गतसङ्गस्य--४-२३ संगरहितका, ग्रासक्तिरहि**त**का गतसंदेहः---१८-७३ संशय-रहित हुम्रा गत:---११-५१ गया हुम्रा, पाया हुआ गतागतम्---६-२१ गमन-भ्राग-मनको, जन्म-मरणके फेरको, **ग्रावागमनको** गतासून्---२-११ मरे हुस्रोंको गताः--- ८-१५ प्राप्त हुए; १४-१ प्राप्त हो गये हु। १५-४ गये हुए

**५-१३, २१; ६-३२**; १३-२८; १६-२०, २२, गतिको २३ ५-१७; गति:--४-१७; ६-१८; १२-५ गति गत्वा---१४-१५; १५-६ जाकर, प्राप्त होकर गदिनम्---११-१७, ४६ गदा-धारीको गन्तव्यम् --- ४-२४ प्राप्त करने योग्य गन्तासि---२-५२ (तू) जायगा, प्राप्त करेगा गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघाः--११-२२ गन्धर्व, यक्ष, ग्रसुर ग्रौर सिद्धोंके \* समुदाय-संघ गन्धर्वाणाम्---१०-३६ गंघर्वांमें गन्ध:--७-६ गंघ, वास गन्धान्---१५- पंघोंको गम्यते-५ प्राप्त किया जाता है गरीयसे---११-३७ महानको, बहुत बड़ेको गरीय:---२-६ अधिक श्रेष्ठ (बहुत बड़ा) गरीयान्--११-४३ श्रेष्ठ, बहुत बडे गतिम्--६-३७, ४५; ७-१८; गर्भम्--१४-३

गर्भ:---३-३८ गर्भ गवि--५-१८ गायमें, गायके संबंधमें गहना--४-१७ गंभीर, विचित्र, गृद् गाण्डीवम्—-१-३० गांडीव धनुष गात्राणि--१-२८ ग्रंग, गात्र गायत्री--१०-३५ इस नामका गुणमयै:--७-१३ गुणयुक्त एक वैदिक छंद गाम्—१५-१३ पृथ्वीको गिराम्--१०-२५ वाणियोंमें, वचनोंमें गीतम्--१३-४ गाया गया है, गाया हुआ गुडाकेश---१०-२०; ११-७ हे निद्राको जीतनेवाले अर्जुन गुडाकेशः---२-६ अर्जुन गुडाकेशेन---१-२४ स्रर्जुनद्वारा गुणकर्मविभागयोः—३-२८ गुण तथा कर्मके विभागोंका गुणकर्मविभागशः--४-१३ गुण ग्रौर कर्मके विभागके ग्रनुसार गुणकर्मस्—-३-२६ इन्द्रियोंके कर्ममें, गुणोंके कामोंमें गुणतः--१८-२६ गुणके अनुसार गुणै:--३-५, २७; १४-२३ गुणप्रवृद्धाः-१४-२ गुणोंद्वारा (सत्त्वादि तीन) गुणोंसे; बढ़ी हुई, गुणोंके स्पर्श-

द्वारा वृद्धिकों प्राप्त हुई गुणभेदत:--१८-१६ गुणोंके भेदोंसे गुणभोक्त--१३-१४ गुणोंका भोक्ता गुणमयी--७-१४ (तीन) गुणवाली गुणसङ्गः---१३-२१ गुणोंका स्पर्श, गुणसंग गुणसंमूढा:--३-२६ गुणोंसे मोहित गुणसंख्याने---१८-१६ गुण-संख्याके (कपिलके सांख्य) शास्त्रमें, गुणोंकी गणनामें, सांख्यशास्त्रमें गुणातीत:--१४-२५ गुणोंको लांघ जानेवाला, गुणातीत गुणान्---१३-१६, १४-२०, २१, २६ गुणोंको गुणान्वितम्--१५-१० गुणयुक्तको गुणा:---३-२८; १४-५, २३ ग्ण गुणेषु---३-२८ गुणोंके संबंधमें गुणेभ्य:--१४-१६ गुणोंसे, तीनों गुणोंके सिवा १३-२३ गुणोंके साथ; १८-

४०, ४१ गुणोंके द्वारा(से) गुरुणा--१-२२ बड़े भारी (दुख)से ग्रसिष्णु-१३-१६ संहार करने-गुरु:--११-४३ गुरु गुरून् -- २-५ गुरुम्रोंको, गुरु- ग्लानि:--४-७ ग्लानि, जनोंको गुह्यतमम्---६-१; . १५-२० सबसे ऋधिक गृह्य, गृह्यसे गृह्य गुह्यतरम्--१८-६३ बहुत गुह्य गुह्यम्---११-१; १८-६८, ७५ गुप्त वस्तु, रहस्य, गुह्य गुह्यात्--१८-६३ गुह्यसे गुह्यानाम्--१०-३८ गुह्य (रख-नेकी) बातोंमें गुणन्ति--११-२१ उच्चा-रण करते हैं गृहणन्---५-६ पकड़ता हुम्रा, लेता हुग्रा गृहणाति---२-२२ ग्रहण करता . है, धारण करता है १६-१० गृहीत्वा---१५-५; लेकर, ग्रहण करके गृह्यते—६-३५ निरुद्ध होता है, वशमें किया जा सकता है गेहे---६-४१ घरमें गोविन्द--१-३२ (हे) गोविन्द गोविन्दम्---२-६ गोविन्दको ग्रसमान:---११-३० ग्रास करते

हुए, खा डालते हुए वाला, भक्षण करनेवाला मंदता

### घ

घातयति---२-२१ मरवाता है, हनन करवाता है घोरम्---११-४६; १७-५ भयंकर, घोर, विकराल घोरे---३-१ ऋूर (कर्म)में, घोर (कर्म) करनेके संबंधमें घोष:--१-१६ ग्रावाज, नाद घ्नतः--१-३५ मारनेवालोंको, मारनेपर घ्राणम्---१५-६ नाक

### च

च--१-१ इत्यादि; ग्रौर, भी, वैसे ही, (कितनी ही पादपूरणार्थ भी प्रयुक्त होता है) चऋहस्तम्---११-४६ जिसके हाथ-में चक है उसे चक्रम्---३-१६ प्रवृत्ति, चक्र चिक्रणम्---११-१७ चक्रधारी (कृष्ण) को

चक्षः---५-२७ दृष्टिको; ११-८; १५-६ दृष्टि, ग्रांख चञ्चलत्वात्—६-३३ चंचलताके कारण चञ्चलम्—६-२६, ३४ चंचल, ग्रस्थिर चतुर्भुजेन---११-४६ चार हाथ-वालेसे चतुर्विधम्--१५-१४ चार प्रकारका (खाद्य, पेय, चोष्य, लेह्य) चतुर्विधाः—७-१६ चार प्रकारके चत्वार:--१०-६ चार (सनक, ग्रौर सनंदन, सनातन सनत्कुमार) चन्द्रमसि---१५-१२ चन्द्रमामें चमूम्---१-३ सेनाको चरताम्—-२-६७ (विषयोंमें) भटकती हुई (इन्द्रियों)के चरति---२-७१ फिरता है, विचरता है; ३-३६ करता है, भ्राचरण करता है करते हैं चरन्—२-६४ फिरते हुए, (इन्द्रि-योंका) व्यापार चलाते हुए चरम्--१३-१५ जंगम, गतिमान

चराचरम्---१०-३६ स्थावर-जंगम (भूत-सृष्टि) चराचरस्य---११-४३ जंगम (चर) ग्रीर स्थावर (ग्रचर) चलति---६-२१ चलता है, चलाय-मान होता है चलम्---६-३५; १७-१८ चंचल म्रस्थिर चलितमानसः---६-३७ चंचल ननवाला चातुर्वर्ण्यम्-४-१३ चार वर्णेकी योजना, चार वर्ण चापम्---१-४७ धनुषको चिकीर्ष:---३-२५ करनेकी इच्छा करते हुए चित्तम्---६-१८, २०; १२-६ चित्त, मन चित्ररथ:---१०-२६ गन्धर्वीका नायक चित्ररथ चिन्तयन्तः--- ६-२२ चितन-करते हुए-करनेवाले चिन्तयेत्--६-२५ चिंतन करे चिन्ताम्---१६-११ चिंताको चिन्त्य:--१०-१७ चिंतन करने योग्य

चिरात्--१२-७ मुद्दत बाद, देर करके चिरेण-५-६ लंबी मुद्दतमें, बहुत देर बाद चूर्णितै:---११-२७ चूर चूर हुए चेकितानः--१-५ राजाका नाम चेत्---२-३३; २४; ₹-१, ४-३६; ६-३०; १८-५८ जो चेतना---१०-२२; १३-६ प्राण-शक्ति, बुद्धि-शक्ति, प्राणा-दिका व्यापार, ग्रंत:करणवृत्ति, चेतना, चेतनशक्ति चित्तसे, मनसे चेष्टते--३-३३ चलता है, बरतता है, चेष्टा करता है चेष्टाः-१८-१४ कियाएं चैलाजिनकुशोत्तरम् — ६-११जिसकी दर्भ, सतहपर मृगचर्म ग्रीर वस्त्र विछा हुआ है, दर्भ, मृगचर्म ग्रौर वस्त्र एकके ऊपर एक बिछा हुआ (ग्रासन) च्यवन्ति-- ६-२४ चूते हैं, गिरते हैं

(0

छन्दसाम्—-१०-३प छंदोंमें छन्दांसि—-१५-**१** वेद

छन्दोभि:--१३-४ मंत्रोंसे, छंदों-से-में छलयताम्---१०-३६ छलनेवालों-का, जुग्रारियोंका, छल (कपट) करनेवालोंका छित्त्वा---४-४२; १५-३ छेदकर, नाश करके छिन्दन्ति---२-२३ छेद हैं, नष्ट करते हैं छिन्नद्वैधा:---५-२५ जिनकी द्विधा वृत्ति नष्ट हो गई है, संशय-रहित हुए, जिनकी शंकाएं मिट गई हैं वे छिन्नसंशय:---१८-१० जिसका संशय नष्ट हो गया है वह, संशयरहित हुग्रा छिन्नाभ्रम्---६-३८ बिखरे हुए बादल छेता--६-३६ छेद डालनेवाला, दूर करनेवाला छेत्तुम्---६-३६ दूर करनेके लिए

जगत:—७-६; ८-२६; ६-१७; १६-६ जगतका जगत्—७-५, १३; ६-४, १०; १०-४२; ११-७, १३, २०; १५-१२; १६-८ जगत

जगत्पते--१०-१५ हे जगतके मरणरूपी कर्मके फल देने-स्वामी जगन्निवास---११-२५, ३७, ४५ जगतके आश्रयरूप, हे जगन्निवास जघन्यगुणवृत्तिस्थाः--१४-१८ नीच गुणावलंबी, स्रोछे गुण-वाले (तामसी) जनकादय:---३-२० जनक इत्यादि जनयेत्---३-२६ उत्पन्न करना चाहिए, उत्पन्न करे जनसंसदि---१३-१० (प्राकृत) लोगोंमें, जनसमूहमें . जनः---३-२१ लोग जनाधिपाः---२-१२ राजा लोग जनानाम्---७-२८ लोगोंका जनार्दन--१-३६, ३६, ४४; जय:--१०-३६ जीत, 'जय हे कृष्ण (सर्ववृत्तियोंके नाशकर्ता) जनाः--७-१६; ५-१७, २४; *६-*२२; १६-७; १७-४, ५ लोग जन्तव:-- ५-१५ प्राणी, लोग जन्म---२-२७; ४-४, ६; जन्मकर्मफलप्रदाम् --- २-४३ जन्म-

वाली जन्मनाम्-७-१६ जन्मोंका जन्मनि---१६-२०, २० जन्ममें जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः --- २-५१ जन्म-बंधनसे मुक्त हुए जन्ममृत्युजरादुःखैः--१४-२० जन्म, मृत्यु ग्रौर बुढ़ापेके दुःखोंसे जन्ममृत्युजराव्याधिदुः खदोषानुदर्श-नम--१३-८ जन्म, मरण, जरा, व्याधि ग्रौर दु:ख-जैसे दोषोंका निरंतर भान जन्मानि--४-५ जन्म जपयज्ञ:---१०-२५ जपनामक यज्ञ जयद्रथम्--११-३४ जयद्रथ राजाको ग्रौर पराजय जयेम----२-६ (हम) जीतें जयेयु:---२-६ (वे) जीतें जरा---२-१३ बुढ़ापा जरामरणमोक्षाय--७-२६ वृद्धा-वस्था ग्रौर मृत्युसे मुक्त होनेके लिए ६-४२; ८-१५, १६ जन्म जहाति—२-५० त्यागता है, तजता है

जहि---३-४३; ११-३४ त्याग, हनन कर, संहार कर, मार जार्गात---२-६६ (वह) जागता जाग्रत:--६-१६ जागनेवालेका (को) जाग्रति---२-६६ (वे) जागते हैं जन्म लिये जातस्य---२-२७ हुएकी जाता:---१०-६ जन्मे हुए, उत्पन्न जातिधर्माः---१-४३ जातिधर्म भी, किसी भी समय जानन्--- ८-२७ जानता हुआ, जाननेवाला जानाति--१५-१६(जो) जानता है जाने--११-२५ (मैं) जानता हूं जायते---१-२६, ४१; २-२०; १४-१५ (वह) होता है, उत्पन्न होता है, जन्म लेता है जायन्ते--१४-१२, १३ (वे) उत्पन्न होते हैं,---उनका उदय होता है जाह्नवी--१०-३१ गंगा नदी जिगीषताम्--१०-३८ जय चाहनेवालोंकी

जिघ्रन्--५-द सूंघता हुम्रा जिजीविषाम:---२-६ जीनेकी इच्छा रखते हैं जिज्ञासु:---६-४४; ७-१६ जान-नेकी इच्छावाला; ग्रात्म-ज्ञानकी इच्छावाला जितसङ्गदोषाः--१५-५ जिन्होंने संगदोष जीत लिया है, जिन्होंने ग्रासक्तिसे होने-वाले दोषोंको दूर कर दिया है वे जित:---५-१६; ६-६ जीता हुआ जितात्मनः -- ६-७ जितेन्द्रियका, जिसने ग्रपना मन जीता है उसका (-को) जितात्मा--१८-४६ जितेन्द्रिय, जिसने मनको जीता है वह जित्वा---२-३७; ११-३३ जीतकर जितेन्द्रिय:--५-७ जिसने इन्द्रियों-को जीता है वह जीर्णानि---२-२२, २२ जीर्ण, पुराने : जीवति--३-१६ (वह) जीता है, जीवित है जीवनम्--७-६ ग्रायुष्य, जीवन जीवभूत:--१५-७ जीवरूपमें, जीवात्मा

जीवात्माको जीवलोके—-१५-७ संसारमें, जीव-लोकमें जीवितेन--१-३२ जीवनसे जुहोषि--- ६-२७ (तू हवनमें) होम करता है जुह्वति--४-२६, २७, २६, ३० (वे) हवन करते हैं जेतासि—-११-३४ (तू) जीतेगा जोषयेत -- ३-२६ लगावे, प्रेरित करे, (कर्मींका) सेवन करावे ज्ञातव्यम्--७-२ जाननेका, जानने योग्य ज्ञातुम्--११-५४ जाननेके लिए ज्ञातेन--१०-४२ जाननेसे, जानकर ज्ञात्वा--४-१५, १६, ३२, ₹¥; ¥-7€; ७-7; €-8; १३-१२; १४-१; १६-२४; 25-44 जानकर ज्ञानगम्यम्---१३-१७ जो ज्ञानसे जाना जाय, ज्ञानसे प्राप्त किया जाय ज्ञानचक्षुषः---१५-१० ज्ञानचक्ष्-वालें, दिव्य चक्षु, ज्ञानी ज्ञानचक्षुषा--१३-३४ ज्ञानरूपी ग्रांखोंसे, ज्ञानचक्षुसे

जीवभूताम्--७-५ जीवरूपको या ज्ञानतपसा--४-१० ज्ञानरूपी तप-ज्ञानदीपिते--४-२७ ज्ञानसे प्रदीप्त किए हुए (में) ज्ञानदीपेन--१०-११ ज्ञानरूपी दीयसे ज्ञाननिर्धृतकल्मषाः -- ५-१७ ज्ञान-के द्वारा जिनका पाप नष्ट हो गया है--धुल गया है वे ज्ञानप्लवेन-४-३६ ज्ञानरूपी नावद्वारा ज्ञानयज्ञ:--४-३३ (परमेश्वर जिसका विषय है) ज्ञानरूपी यज्ञ ज्ञानयज्ञेन--- १५; १५-७० ज्ञानयज्ञसे, ज्ञानके द्वारा ज्ञानयोगव्यवस्थितिः--१६-१ ज्ञान ग्रौर योगके संबंधमें दढता --निष्ठा ज्ञानयोगेन--३-३ ज्ञानयोगसे ज्ञानवताम्--१०-३८ ज्ञान-वानोंका ज्ञानवान् --- ३-३३; ७-१६ ज्ञानी ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा—–६-८शास्त्र-ज्ञान ग्रौर ग्रनुभवज्ञानसे जिसका मन तृप्त (शांत) हो गया है

ज्ञानविज्ञाननाशनम् --- ३-४१ ज्ञान ग्रौर ग्रनभवका नाश करने-वाला ज्ञानसङ्गेन--१४-६ ज्ञानके साथ, ज्ञानके संबंधमें ज्ञानसंछित्रसंशयम् -- ४-४.१ ज्ञान-द्वारा जिसके संशयोंका नाश हो गया है, ज्ञानसे जिसने संशयोंको बेध डाला है ज्ञानस्य--१८-५० ज्ञानकी ज्ञानम---३-३६, ४०; ४-३४, ३६; ५-१५, १६; ७-२; ६-१; १०-४, ३८; १२-१२; १३-२, ११, १७, १५; १४-१, २, ६, ११, १७; १५-१५; १८-१८, १६, २०, २१, ४२, ६३ ज्ञान; १२-१२ ज्ञानमार्ग ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्--४-१६ ज्ञानरूपी ग्रग्निसे जिसके कर्म जल गये हैं उसको ज्ञानाग्नि:--४-३७ ज्ञानरूपी ग्रग्नि ज्ञानात--१२-१२ ज्ञानसे-की श्रपेक्षा, ज्ञानमार्गकी श्रपेक्षा ज्ञानाम्---१४-१ ज्ञानोंमें ज्ञानावस्थितचेतसः---४-२३ जिस-का चित्त ज्ञानमें सुस्थित

हो गया है, जिसका चित्त ज्ञानमय है ज्ञानासिना-४-४२ स्रात्मज्ञान-रूपी तलवारसे ज्ञानिन:--४-३४ ज्ञानी लोग: 3-38; 9-89 ज्ञानीका ज्ञानिभ्य:---६-४६ (सांख्य) ज्ञानियोंकी ग्रपेक्षा ज्ञानी--७-१६, १७, १८ ज्ञानी ज्ञाने--४-३३ ज्ञानमें ज्ञानेन-४-३८; ५-१६ ज्ञानसे ज्ञास्यसि--७-१ (तू) जानेगा, पहचानेगा ज्ञयम्--१-३६; १३-१२, १६, १७, १८; १८-१८ जानना चाहिए, जानने योग्य विषय, ज्ञेय (विषय) ज्ञेय:--५-३; ८-२ जानने योग्य. ज्यायसी--३-१ ग्रधिक ग्रच्छी,श्रेष्ठ ज्याय:--३-८ ग्रधिक प्रच्छा ज्योतिषाम्---१०-२१; १३-१७ करनेवालोंमें, प्रकाश ज्योतियोंमें ज्योति:—-८-२४; १३-१७; ज्योति, ज्वाला, प्रकाश; ५-२५ ज्योतिको (चन्द्रलोकको) ज्वलिद्धः—११-३० जलते हुए

• ध्रधकते हुए (से)
ज्वलनम्—११-२६ ग्रग्निको,
ज्वालाको तत्त

# 开

भःषाणाम् — १०-३१ मत्स्योंमें, मछलियोंमें

# त

तत्--१-१०, ४६ इत्यादि वह, उसे; ३-१ तो ३-२; ४-१६ लिए, इसलिए; १७-२५ वह (ब्रह्मका नाम); १८-२० से २५ तक; ३७ से ४० तक; ६० वह ततम्---२-१७; द-२२; ६-४ व्याप्त; ११-३८; १८-४६ प्रसृत (फैला हुग्रा) तत:--१-१३ उसके उपरान्त; マ-३३; ११-४; १२-६,११· तो; २-३६; ६-२२; १६-२०; उससे, उसकी अपेक्षा; १-१४; २-३८; ११-६, १४; १३-२५; १५-४; १६-२२; १८-५५ पीछे, तब; ६-२६, ४३, ४५; १३-३० वहांसे, ७-२२ उसके

द्वारा; ११-४०, १८-६४ इससे, इसलिए, १४-३ उससे, उसमेंसे तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्--१३-११ तत्त्वज्ञानके प्रयोजनका दर्शन, ग्रात्मदर्शन तत्त्वत:--४-६; ७-३; १०-७; १८-५५ यथार्थ स्वरूप-से, यथार्थ रूपमें; ६-२१ मूल वस्तुसे तत्त्वदिशन:--४-३४ तत्त्वको जाननेवाले तत्त्वर्दाशिभः---२-१६ तत्त्वको जाननेवालोंसे, ज्ञानियोंद्वारा तत्त्ववित्---३-२८; ५-८ रहस्य जाननेवाला, तत्त्वज्ञ तत्त्वम्--१८-१ रहस्य तत्त्वेन---६-२४; ११-५४ यथा-वत्, मूल स्वरूपमें तत्परम्--१,१-३७ उन (दोनों) से पर तत्पर:--४-३६ उसके (ज्ञानके) पीछे लगा हुआ, ईश्वर-परायण तत्परायणाः -- ५-१७ वह (ग्रात्मा) ही जिनका निवासस्थान है वे, उसे ही सर्वस्व मानने-वाले, तत्परायण पुरुष

तत्प्रसादात्--१८-६२ उसकी दयासे, उसकी कृपाद्वारा तत्र---१-२६; २-१३, २८; ६-१२, ४३; 5-१5, २४, २५; ११-१३; १४-६; १८-४, १६, ७८ वहां, उसमें, उसके संबंधमें तथा---१- इत्यादि--ग्रौर, वैसे ही; २-१, १३, २२; ३-२५, ३८; ४-३७; ६-६; ११-२८, २६, ४६, ४०; १२-३२, ३३; १४-१५; १८-५०, ६३ वैसे, उसी प्रकार; ११-५० भले, (ऐसा हो); १५-३ यथार्थ, जैसा है वैसा तथापि---२-२६ तो भी तदनन्तरम्---१८-५५ उसके (मौत के) बाद, तदनन्तर तदर्थम् -- ३-६ उसके निमित्त, यज्ञके निमित्त तदर्थीयम्--१७-२७ उसी निमि-त्तसे, 'तत्'के निमित्त किये हुए (कर्म) तदा---१-२, २१; २-५२,

१८; ११-१३; १३-३०;

१४-११, १४ उस समय, तब तदात्मान:--५-१७ वही जिनकी ग्रात्मा है वे, तन्मय हुए तद्बुद्धय:---५-१७ उसमें (ब्रह्म-में) ही जिनकी बुद्धि है वे, उसका (ईश्वरका) ध्यान करनेवाले तद्भावभावित:--- ५-६ उसी स्व-रूपमें एकरूप हुन्ना, उस स्वरूपका चिंतन करनेवाला तद्वत् --- २-७० उस प्रकार, ऐसे तद्विद:--१३-१ उसे (क्षेत्र ग्रौर क्षेत्रज्ञको) जाननेवाले, तत्त्व-ज्ञानी तन्म्--७-२१; ६-११ देहको, मृतिको, स्वरूपको तन्निष्ठाः---५-१७ उसीमें जिनकी निष्ठा है ऐसे, उसमें स्थिर रहनेवाले तपन्तम्--११-१६ तपाते हुए को, तपानेवालेको तपसा---११-५३ तपसे, तप द्वारा तपसि--१७-२७ तपमें, तपके विषयमें ५३, ५५; ४-७; ६-४, तपस्यसि--६-२७ (तू) करता है (--करे)

चांद्रायणादि विविध प्रकारके तप करनेवालोंकी अपेक्षा, तमसा—१८-३२ तमोगुणद्वारा, तपस्वियोंकी ग्रपेक्षा तपस्विषु--७-६ तपस्वियोंमें तपः--७-६; १०-५; १६-१; १७-५, ७, १४, १५ १६, १७, १८, १६, २५ १८-५, ४२ तप तपःसु--- ८-२ तपोंमें तपामि-- ६-१६ तपता हुं, धूप देता हं तपोभि:--११-४८ तपोंसे तपोयज्ञा:--४-२८ तपरूपी यज्ञ करनेवाले तप्तम--१७-१७, २८ तपा हम्रा, किया हुम्रा तप्यन्ते—१७-५ तपते हैं तरिष्यसि—१८-५८ (त्) तर तम्---२-१, १०; ४-१६; ६-२, **द−६, १०, २१, २३**; १५-१, ४; १७-१२; १८-४६, ६२ उसे से, अज्ञानसे, अज्ञानरूपी श्रंधकारसे, १४-१६ तमो- ६८; ३-१५, १६, ४१;४-

तपस्विभ्यः—६-४६ कृच्छू- गुणका; १४-१७ तमो-ग्णसे ग्रंधकारसे तमसि--१४-१३, १५ ग्रंघेरेमें, तमोगुणमें तमः---१०-११; १४-५, ८, ६, १०; १७-१ स्रज्ञान-रूपी ग्रंधकार, तमोगण तमोद्वारै:--१६-२२ नरकके द्वारोंसे (मुक्त) तया---२-४४; ७-२२ उसके द्वारा तयो:---३-३४ उन दोका; ५-२ उन दोमें तरन्ति--७-१४ (वे) तर जाते जायगा, लांघ जायगा २३, ४३; ७-२०; तव---१-३; २-३६; ४-५; १०-४२; ११-१५, १६, ६-२१; १०-१०; १३-१; २०, २८, २६, ३०, ३१, ३६, ४७, ५१, १८-७३ तेरा तमस:--- ६-६; १३-१७ ग्रंधकार- तस्मात्---१-३७; २-१८, े २५, २७,३०,३७, ५०,

१४, ४२; ५-१६; ६-४६; ८-७, २७; ११-३३, ४४; १६-२१, २४; १७-२४ उस कारण, इसलिए; ५-२०; १८-६९ उससे, उसके बजाय तस्मिन्--१४-३ उसमें तस्य---१-१२; २-५७, ५८, ६१, ६८; ३-१७, १८; ४८-१३; ६-३, ६, ३०, ३४, ४०; ७-२१, १८-७, १५ उसका तस्याम्---२-६६ उसमें तस्याः--७-२२ उसका तात--६-४० हे पुत्र, तात तानि---२-६१; ४-५; ६-७,६ वे; १८-१६ उनको तानि--१-७, २७; २-१४; ३-२६, ३२; ४-११, ३२; ७-१२, २२; १६-१६; १७-६ उनको तामसप्रियम्--१७-१० तामसी लोगोंको प्रिय तामसम्--१७-१३, १६, २२; १८-२२, २५, ३६ तामसी, तामस तामस:---१८-७, २८ तामस

तामसाः--७-१२; तामसी वृत्तिवाले, तमोगुणा-त्मक; तामसी (लोग) तामसी---१७-२; १८-३२, ३४ तामसी तावान्---२-४६ उतना तासाम्—१४-४ उनकी ताम्--७-२१; ८-१७; १७-२ उसको तितिक्षस्व---२-१४ (तू) सहन कर तिष्ठति--३-५ वह निभता है, रहता है; १३-१३; १८-६१ वह रहता है, वास करता है तिष्ठन्तम्--१३-२७, रहनेवालेको, रहे हुएको तिष्ठन्ति--१४-१५ (वे) रहते हैं तिष्ठसि--१०-१६ (तू) रहता है त्--१-२ इत्यादि; फिर, सचमुच, ('तु' पादपूर्तिके ग्रब लिए भी व्यवहारमें स्राता है) तुमुल:--१-१३, १६ घोर, भयं-कर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः---१४-२४ श्रपनी निन्दा या स्तुति जिसे समान है वह तुल्यनिन्दास्तुतिः--१२-१६ निन्दा

श्रीर स्तुति जिसे समान है वह तल्यप्रियाप्रियः---१४-२४ जिसे प्रिय ग्रौर ग्रप्रिय समान है वह त्ल्य:--१४-२५ समवृत्ति, एक-जैसा तुष्ट:---२-५५ संतुष्ट तिष्ट:--१०-५ संतोष तुष्यति—६-२० (वह) संतोष प्राप्त करता है, संतोषमें रहता है तष्यन्ति-१०-६ (वे) संतोष-में रहते हैं तृप्तिः--१०-१८ संतोष, तृप्ति प्रतापवानोंका तृष्णासङ्गसमुद्भवम्—१४-७ तेजः—७-६, १०; १०-३६; १५-तृष्णा (ग्रप्राप्तकी इच्छा) श्रासक्ति) उत्पन्न करने-वाला, तृष्णा ग्रौर ग्रासक्तिका मुल ते--१-७; २-३६; ४-३, १६, ३४; ७-२; ५-११; E-8; 80-8, 8E;

१३; ५-१६, २२; ७-१२, १४, २८, २६; ३०; 5-१७; E-२०, २१, २३, २४, २६, ३२; १०-१०; ११-३७, ४६; १२-२, ४, २०; १३-२५, ३४; १६-८, १७ वे; २-७. ३४, ४७, ५२, ५३; ३-१, 5; १०-१४; ११-३, २३, २४, २७, ४६; १६-२४; १५-५६, ६७, ७२. तेरा, तुभे तेजस्विनाम्--७-१०; १०-३६ १२; १६-३; १५-४३ ग्रौर ग्रासंग (प्राप्त वस्तुमें चकाचौंध करनेवाली शक्ति, तेज, प्रभाव तेजोभिः--११-३० तेजोंसे तेजोमयम्---११-४७ तेजवाला, तेजोमय तेजोराशिम्--११-१७ तेजके पुंजको---राशिको ११-५, ३१, ३६, ४०; तेजों ऽशसंभवम्--१०-४१ तेज-१८-६३, ६४, ६५ तुभ्ते; के अंशसे (एक भागसे) उत्पन्न १-३३; २-६; ३-११, तेन---३-३८; ४-२४; ४-१५;

६-४४; ११-१, ४६; द्वारा, उससे तेषाम्--५-१६; ७-१७, २३; ६-२२, उनका, उनमें १०-१०, ११; १२-१, ४, ७; १७-१, ७ उनकी तेषु---२-६२, ६५; ५-२२; ७-१२; ६-४, ६, २६; तै:---३-१२; ४-१६; ७-२० उनसे, उनके द्वारा तोयम्--- १-२६ जल तौ----२-१६; ३-३४ वे (दो) त्यक्तजीविताः---१-६ जो जीवनकी श्राशा त्याग किये बैठे हैं, वे प्राण देनेवाले त्यक्तसर्वपरिग्रह:--४-२१ जिसने संग्रहमात्र छोड दिया है वह त्यक्तुम्--१८-११ छोड़नेके लिए, (कर्म) छोड़नेके लिए त्यक्त्वा---१-३३; २-३, ४८. ५१; ४-६, २०; ५-१०, ११, १२; ६-२४; १८-६, ६, ५१ छोड़कर, तजकर, त्यागकर छोड़ता है

१७-२३; १८-७० उसके त्यजेत्---१६-२१; १८-४८ छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए; १८-५ (जो) त्याग करे, छोडे त्यागफलम्--१८-८ त्यागफलको त्यागम---१८-२, ८ त्याग त्यागस्य---१ द-१ त्यागका त्यागः १६-२; १८-४, ६ त्याग १६-७ उनमें, उनके संबंधमें त्यागात्—१२-१२ (कर्मफलके) त्यागसे त्यागी---१८-१०, ११ त्यागी त्यागे---१५-४ त्यागमें. त्यागके संबंधमें त्याज्यम्--१८-३, ५ त्याग कर-ने योग्य, छोड़ना चाहिए त्रयम्--१६-२१ तीनको त्रयीधर्मम्--६-२१ वेदविहित यज्ञादि सकाम कर्मोंको. वेदोक्त धर्मको त्रायते---२-४० रक्षण करता है. उद्धार करता है, बचा लेता है त्रिधा--१८-१६ तीन प्रकारके त्रिभि:--७-१३; १६-२२; १८-४० तीन द्वारा १८-१२, २६, ३६ तीन

त्रिविध:--१७-७, २३; १८-४, १८ तीन प्रकारके त्रिविघा—१७-२; १८-१८ तीन प्रकारकी त्रिषु--३-२२ तीनमें त्रीन्--१४-२०, २१ तीनको त्रैगुण्यविषया:---२-४५ तीन गुण जिनके विषय हैं ऐसे त्रैलोक्यराज्यस्य--१-३५ तीनों लोकके राज्यका त्रैविद्याः--६-२० तीनों वेद जाननेवाले, तीनों वेदोंके कर्म करनेवाले. त्वक्--१-३० चमड़ी त्वत्तः--११-२ तेरे पाससे त्वत्प्रसादात्—१८-७३ तेरी कृपासे त्वत्सम:--११-४३ तेरे-जैसा त्वदन्यः—६-३६ तेरे सिवा दूसरा त्वदन्येन--११-४७, ४८ तेरे सिवा दूसरेसे त्वम् --- २१, १२, २६, २७, ३०, ३३, ३५; ३-८, ४१;

४-४, ५, १५; १०-१५,

१६, ४१; १८-३, ४,

४०, ४३, ४६, ५५ त्

प्रकारका, तिग्ना

त्वया--६-३३; ११-१, २०,३८; १८-७२ तेरे द्वारा, तुभसे त्वयि---२-३ तुभमें त्वरमाणाः--११-२७ उतावली करते हुए, उतावले होकर, वेगपूर्वक त्वा---२-२, ११, २१, २२, ३२; १८-६६ तुभे त्वाम् -- २-७, २७, ३५; १०-१३, १७; ११-१६, १७, १६, २१; ११-२२, २४, २६, ३२, ४२, ४४, ४६; १२-१; १८-५६ त्मे

### द

दक्ष:--१२-१६ कार्यकुशल, साव-धान दक्षिणायनम्--- द-२५ दक्षिण भागं, दक्षिणायन दण्ड:--१०-३८ दंड, राजदंड दत्तम्--१७-२८ दिया हुग्रा, दान दत्तान्—३-१२ दिये हुए (को) ददामि--१०-१०; ११-८ (मैं) देता हूं ददासि--१-२७ (तू) दान करता है दघामि--१४-३ में घरता हूं, १८, ३३, ३४, ३७, ३८, ३६, ,मैं रखता हूं

दध्मु:--१-१८ उन्होंने बजाये, फूंके दध्मौ--१-१२, १५ उसने बजाया, फूंका दमयताम्---१०-३८ दण्ड देने-वालोंका, राज्य करनेवालोंका दम:---१०-४; १६-१; १८-४२ बाह्यनिग्रह, इन्द्रिय-निग्रह, दम दम्भमानमदान्विताः---१६-१० दंभ, मान ग्रौर मदसे युक्त, दम्भी, मानी ग्रौर मदांघ दम्भ:---१६-४ दम्भ, ढोंग दम्भार्थम्--१७-१२ दंभके लिए, दंभसे दम्भाहंकारसंयुक्ताः---१७-५ दंभ ग्रौर ग्रहंकारसे युक्त, दंभ श्रौर ग्रहंकारवाले दंभेन--१६-१७; 29-25 दंभसे, दंभपूर्वक दया--१६-२ दया दर्पम्--१६-१८; १८-५२ दर्प, घमंड दर्प:--१६-४ गर्व, दूसरोंका तिर-स्कार करनेकी वृत्ति दर्शनकाङ्क्षिण:--११-५२ दर्शन दानेन--११-५३ दानसे करनेको उत्सुक, दर्शनकी इच्छावाले, दर्शनार्थी

दर्शय---११-४, ४५ दर्शन करा-ग्रो, दिखाग्रो दर्शयामास--११-६, ५० दिखाया दिशतम्---११-४७ दिखाया. दिखाया हुआ दश--१३-५ दस दशनान्तरेषु--११-२७ दांतींके बीच, दांतोंके दराजमें दहति---२-२३ (वह) जलाता है दंष्ट्राकरालानि-११-२५, डाढ़ोंसे भयंकर, विकराल डाढोंवाले दाक्ष्यम्---१८-४३ चतुराई, कार्यकुशलता, दक्षता दातव्यम्--१७-२० देने योग्य है, देना चाहिए दानिकया:--१७-२५ दानकी कियाएं, दानरूपी कियाएं दानवा:--१०-१४ दानव दानम्---१०-५; १६-१; १७-७, २०, २१, २२; १८-४, ४३ दान दाने--१७-२७ दानमें, दानके संबंधमें दानेषु--- द- २ दानोंमें दानै:--११-४८ दानोंद्वारा

दास्यन्ते—३-१२ (वे) देंगे . दास्यामि—१६-१५ (मैं) दान करूंगा दिवि—-६-२०; १८-४० स्वर्गमें; ११-१२ ग्राकाशमें दिव्यगन्धानुलेपनम्---११-११दिव्य गंध जिन्हें चुपड़े गये हैं ऐसा, दिव्य सुगंध-लेपवालेको दिव्यम्—४-६; द-द, १०; १०-१२; ११-८ ग्रप्राकृत, ईश्वरीय, दिव्य दिव्यमाल्याम्बरघरम्--११-११ दिव्य पुष्प ग्रौर वस्त्र धारण करनेवालेको दिव्यान्—-६-२०; ११-१५ दिव्य दिव्यानाम्---१०-४० दिव्य (विभूतियों) का दिव्यानि—११-५ दिव्य (रूप) दिव्यानेकोद्यतायुधम्---११-१० ग्रनेक उठाये हुए दिव्य शस्त्रों-वाला दिव्या:---१०-१६, १६ दिव्य दिव्यौ---१-१४ (दो) दिव्य दिश:--६-१३; ११-२०, २५, ३६ दिशाएं, दिशाश्रोंको; ११-३६ (सब) दिशास्रोंमें, इधर-उधर

दीप:---६-१६ दीया दीप्तम्—११-२४ प्रदीप्त हुएको, जगमगाते हुएको दीप्तविशालनेत्रम्--११-२४ बड़ी तेजस्वी ग्रांखवालेको दीप्तहुताशवक्त्रम्---११-१६ जिस-का मुख सुलगती (धधकती) ग्रग्निरूप है उसे, प्रज्वलित ग्रग्निके समान मुखवालेको दीप्तानलार्कद्युतिम्--११-१७ सुल-ग्रग्नि ग्रौर सूर्यके समान प्रकाशवालेको दीप्तिमन्तम्--११-१७ प्रकाश-वालेको, जगमगाती ज्योति-वालेको दीयते--१७-२०, २१, २२ दिया जाता है, देनेमें ग्राता है दीर्घसूत्री---१८-२८ कामको लंबा करनेवाला, दीर्घसूत्री दुरत्यया---७-१४ कठिनाईसे तरी जानेवाली, पार होनेमें कठिन दुरासदम्—३-४३ जो कठिनाईसे जीता जा सके उसको, दुर्जयको दुर्गतिम्—६-४० खराब गतिको कठिनाईसे दुर्निग्रहम्—-६-३५ निरोध किया जा सकनेवाला दुर्निरीक्ष्यम्---११-१७ न देखे जा सकनेवालेको, कठिनाईसे देखें जा सकनेवालेको

दुर्बुद्धे:—१-२३ दुर्बुद्धि (का)
(खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन का)
दुर्मेति:—१८-१६ मूर्खं, दुर्मेति
दुर्मेधा:—१८-३५ दुर्मेति, दुर्बुद्धि
दुर्योधन:—१-२ दुर्योधन राजा
दुर्लेभतरम्—६-४२ ग्रधिक दुर्लभ,

बहुत दुर्लभ दुष्कृताम्—४-८ पापकारियोंका, दुष्टोंका

दुष्कृतिनः—७-१५ पापी, दुरा-चारी

दुष्टासु—१-४१ दूषित हुई (स्त्रियों)में, दूषित होनेपर दुष्पूरम्—१६-१० तृप्त न होने-

> वाली, किसी प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली

दुष्पूरेण—-३-३६ तृष्त न किये जा सकनेवाले—संतुष्ट न किया जा सकनेवाले (काम-रूपी अनल द्वारा)

दुष्प्रापः—६-३६ प्राप्त करनेमें कठिन, श्रशक्य (जैसा)

दु:खतरम्—-२-३६ ग्रधिक दु:ख-कारक

दु:खम्--५-६; १२-५; कठिनाई

से, कष्टसे ६-३२; १०-४; १३-६; १४-१६ दु:ख, दु:ख-को; १८-८ दु:खकारक योनय:—-४-२२ द:खके मल

दु:खयोनय:—५-२२ दु:खके मूल दु:खशोकामयप्रदा:—१७-६ दु:ख, शोक और रोग (स्रामय)

उत्पन्न करनेवाले

दुःखसंयोगिवयोगम्—६-२३ दुःख-के समागमका वियोग, दुःख-के प्रसंगसे रहित(स्थिति)को

दु:लहा—६-१७ दु:लका नाश करनेवाला, दु:लभंजन

दुःखान्तम्—१८-३६दुःखके त्रंतको दुःखालयम्—८-१५ दुःखका घर

दुःखेन—६-२२ दुःखसे दुःखेषु—२-५६ दुःखोंमें

दूरस्थम्—१३-१५ दूर रहा हुम्रा दूरेण—२-४६ बहुत, म्रधिक दृढनिश्चयः—१२-१४ दृढ्निश्चय-

वाला

दृढम्—६-३४; १८-६४ स्रति-शय, बहुत

दृढ़व्रता:—७-२८ म्रडिग व्रतवाले, ६-१४ दृढ़ निश्चयवाले

दुढ़ेन---१५-३ बलवान, मजबूत (द्वारा)

दृष्टपूर्वम्-११-४७ पहले देखा हुग्रा

दुष्टवान्--११-५२, ५३ (तूने) देखा है दुष्ट:---२-१६ देखा हुम्रा, जाना हुम्रा दृष्टिम्--१६-६ दृष्टिको, श्रभि-प्रायको दृष्ट्वा---१-२, २०, २८; २-५६; ११-२०, २३, २४, २४, ४५, ४६, ५१ देखकर देव---११-१५, ४४, ४५ हे देव देवता:--४-१२ देवोंको, देव-ताम्रोंको देवदत्तम्--१-१५ ग्रर्जुनके देवदत्त नामक शंख (को) देवदेव---१०-१५ हे देवोंके देव देवदेवस्य---११-१३ देवोंके देवका देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्---१७ - १४ देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीकी पूजा देवभोगान्---६-२० देव-योग्य भोगोंको देवम्--११-११, १४ ईश्वरको, देवको देवयज:--७-२३ देवोंकी पूजा करनेवाले देवर्षि:--१०-१३ देवर्षि (नारद) देवर्षीणाम् १०-२६ देवर्षियोंमें उत्पन्न होनेवाले (गुणों) को

देवल:---१०-१३ देवल नामक ऋषि देववर--११-३१ हे देवोंमें श्रेष्ठ देवव्रताः--- ६-२५ (इंद्रादि) देवतास्रोंका पूजन करनेवाले देवान्--३-११; ७-२३; ११-१५; १७-४ देवोंको; ६-२५ देवोंको, देवलोकको देवानाम्---१०-२, २२ देवोंका, देवोंमें देवा:---३-११, १२; १०-१४; ११-५२ देव देवेश---११-२५, ३७, ४५ हे देवोंके ईश्वर देवेषु---१८-४० देवोंमें देशे--६-११ स्थानमें; १७-२० (योग्य) देशमें देहभृत्--१४-१४ देहधारी देहभूता--१८-११ देहधारीसे देहभृताम्—---४ देहधारियोंका देहम्--४-६; ५-१३; १५-१४ देहको, शरीरको देहवद्भि:--१२-५ देहधारियों-द्वारा देहस नुद्भवान् – १४-२० देहसे उत्पन्न हुए (गुणों)को, देहके संगसे देहान्तरप्राप्तः---२-१३ ग्रन्य देहकी प्राप्ति देहा:---२-१८ देह देहिनम्---३-४० देहीको; १४-५, ७ देहधारी—जीव (जीवात्मा)को देहिन:---२-१३, ५६ देहधारी का--को देहिनाम्--१७-२ मनुष्योंकी, देहधारियोंकी देही---२-२२, ३०; ५-१३ म्रात्मा; १४-२० देहधारी देहे---२-१३, ३०; ५-२, ४; ११-७, १४; १३-२२, ३२; १४-५, ११ देहमें, देहके संबंधमें दैत्यानाम्---१०-३० दितिके वंश-जोंमें, दैत्योंमें दैवम्--४-२५ देवतास्रोंके निमित्त किया हुन्रा, देवतात्रोंके पूजनरूप (यज्ञ); १८-१४ दैव, ग्रदृष्ट दैव:---१६-६ दैवी दैवी--७-१४; १६-५ ईश्वरीय दैवी दैवीम्---६-१३; १६-३, ५ दैवीको दोषम्--१-३८, ३६ दोषको

दोषवत्--१८-३ दूषित, दोषवाला दोषेण---१८-४८ दोषसे दोषै:---१-४३ दोषोंसे द्यावापृथिव्योः---११-२० स्राकाश ग्रौर पृथ्वीका, ग्राकाश ग्रौर पृथ्वीके बीचका द्युतम्---१०-३६ जुग्राको द्रक्ष्यसि--४-३५ (तू) देखेगा द्रवन्ति---११-२८, ३६ (वे) पीछे हटते हैं, भागते हैं द्रव्यमयात्--४-३३ द्रव्यवाले (यज्ञ) की अपेक्षा द्रव्ययज्ञा:--४-२८ द्रव्यद्वारा यज्ञ करनेवाले, यज्ञके लिए. द्रव्य देनेवाले द्रष्टा--१४-१६ देखनेवाला, साक्षी, ज्ञानी द्रष्ट्रम्--११-३, ४, ७, ८, ४६, ४८, ५३, ५४ देखनेके लिए, दर्शन करनेको द्रुपदपुत्रेण--१-३ द्रुपदके पुत्र (धृष्टद्युम्न) द्वारा द्रुपद:---१-४, १८ द्रुपद राजा द्रोणम्---२-४; ११-३४ द्रोणा-चार्यको द्रोण:---११-२६ द्रोणाचार्य द्रौपदेयाः---१-६, १८ द्रौपदीके पुत्र

द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः--७-२८ द्वन्द्व-मोहरहित, द्वन्द्वके मोहसे मुक्त द्दनद्वमोहेन--७-२७ सुखदु:खादि द्वन्द्वोंके मोहसे द्वन्द्व:---१०-३३ द्वन्द्व (समास) द्वन्द्वातीत:--४-२२ सुख-दु:खादि द्वन्द्वोंसे परे द्वारम्--१६-२१ द्वार, दरवाजा द्विजोत्तम---१-७ हे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ (द्रोणाचार्य) द्विविधा---३-३ दो प्रकारकी द्विषत:--१६-१६ द्वेष करनेवालों-को, द्वेषी (लोगोंको) द्वेष:---१३-६ द्वेष द्वेष्टि---२-५७; ५-३; १२-१७; १८-१० (वह) द्वेष करता है; १४-२२(वह)दुःख मानता है द्वेष्य:---१-२६ द्वेषपात्र, अप्रिय द्वौ---१५-१६; १६-६ दो

ध

घनञ्जयः—-१-१५; १०-३७; ११-१४ ग्रर्जुन घनम्—-१६-१३ घन घनमानमदान्विताः—-१६-१७ घन, मान ग्रौर मदसे युक्त, धन ग्रौर मानके मदमें मस्त

घनञ्जय---२-४८, ४६; ४-४१; 9-9; 8-8; 87-8; १८-२६, ७२ हे ग्रर्जुन धनानि---१-३३ धन, संपत्ति घनुर्घर:---१८-७८ धनुर्घारी (को) धनु:---१-२० धनुष धर्मकामार्थान्--१८-३४ काम ग्रीर ग्रर्थको घर्मक्षेत्रे---१-१ धर्मक्षेत्रमें, धर्म-क्षेत्ररूप (कुरुक्षेत्र) में धर्मम्---१८-३१, ३२ धर्मको धर्मसंमृढचेताः---२-७ (कर्तव्य) के विषयमें जिसका मन मूढ़ हुआ है ऐसा धर्मसंस्थापनार्थाय--४-५ धर्मकी सुस्थापनाके लिए, धर्मका पुनरुद्धार करनेके लिए घर्मस्य---२-४०; ४-७; ६-३; १४-२७ धर्मका धर्मात्मा---६-३१ धर्मवान्, धर्मात्मा धर्माविरुद्ध:--७-११ धर्मसे ग्रवि-रुद्ध, धर्मका ग्रविरोधी धर्मे---१-४० धर्ममें धर्म्यम् - २-३३ धर्मप्राप्त, धर्म्य; ६-२: १८-७० घर्मवाला, धार्मिक, पवित्र, धर्म्य, धर्मानुकुल

धर्म्यात् --- २-३१ धार्मिक (युद्ध) से धर्म्यामृतम्--१२-२० धर्मरूपी श्रमृतको, पवित्र ग्रमृतरूप ज्ञानको घाता-- ६-१७ धारण करनेवाला; १०-३३ रक्षण करनेवाला धातारम्—---६ विधाताको, पालनहारको १५-६ स्थान, धाम घारयते--१८-३३, ३४ (वह) धारण करता है, चलाता है धारयन्--५-६ मानता हुन्ना, भावना रखकर ६-१३, रखता हुग्रा, रखकर घारयामि--१ 🐉 १३ (मैं) घारण करता हं धार्तराष्ट्रस्य--१-२३ धृतराष्ट्र-पुत्र--दुर्योधन--का धार्तराष्ट्राणाम्--१-१६ धृत-राष्ट्रके पुत्रोंके, कौरवोंके घार्तराष्ट्रान्---१-२०, ३६, ३७ धृतराष्ट्रके पुत्रोंको, कौरवोंको घार्तराष्ट्राः---१-४६; २-६ धृत-राष्ट्रके पुत्र, कौरव धार्यते--७-५ घारण किया जाता है घिष्ठितम्--१३-१७ अधिष्ठित,

रहा हुआ धीमता--१-३ बुद्धिमान (द्वारा) धीमताम्--६-४२ बुद्धिमानोंका, ज्ञानवानोंका धीरम्---२-१५ स्थिरबुद्धिको ज्ञानीको धीर:---२-१३; १४-२४ ज्ञानी, बुद्धिमान पुरुष, धीर धूमः--- द-२५ धुंग्रा धूमेन---३-३८; १८-४८ घुंएसे धृतराष्ट्रस्य---११-२६ धृतराष्ट्रका · घृतराष्ट्रः---१-१ दुर्योधनादिका ग्रंघा पिता धृतिगृहींतया--६-२५ दृढ़ हुई, धृतियुक्त, ग्रडिंग (द्वारा) धृतिम्---११-२४ धीरज (को) धृति:---१०-३४; १३-६; १६-३; १८-३३, ३४, ३४, ४३ घीरज, धैर्य, घृति घृते:---१८-२६ धीरजका, घृतिका घृत्या---१८-३३, ३४ धैर्यसे, धृतिसे; १८-५१ दृढ़तापूर्वक घृत्युत्साहसमन्वितः--१८-२६ धृति --दृढता ग्रीर उत्साहवाला धृष्टकेतु:--१-५ राजाका नाम घृष्टद्युम्न:--१-१७ द्रुपदका प्त्र घृष्टद्युम्न

घेनूनाम्---१०-२८ गायोंमें ध्यानयोगपरः--१८-५२ ध्यान-योगमें परायण ध्यानम्---१२-१२ ध्यान, ध्यानमार्ग घ्यानात्--१२-१२ ध्यानकी ग्रपेक्षा, ध्यानमार्गकी ग्रपेक्षा ध्यानेन--१३-२४ ध्यानसे ध्यायतः --- २-६२ ध्यान धरनेवाले-का, चिंतन करनेवालेका ध्यायन्त:--१२-६ ध्यान करते हुए ध्रवम्---२-२७; १२-३ स्थिर, निश्चयपूर्वक, ग्रचल ध्रवः --- २-२७ स्थिर, ग्रनिवार्य, निश्चित ध्रवा---१८-७८ यचल, अविचल, निश्चित.

#### न

न—१-३० इत्यादि; नहीं
नकुलः—१-१६ नकुल
नक्षत्राणाम्—१०-२१ नक्षत्रोमें
नदीनाम्—११-२८ नदियोंकी
नभः—१-१६ प्राकाशको
नभःस्पृशम्—११-२४ ग्राकाशको
छूनेवालेको, ग्राकाशको स्पर्श
करनेवाले (को)

नमस्कुर---६-३४; १८-६५ (तू) नमस्कार कर, नमन कर नमस्यन्तः--६-१४ करते हए नमस्यन्ति--११-३६ (वे) नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं नम:---६-३४; ११-३१,३५, ३६, .४०; १८-६५ वंदन, नमस्कार नमेरन् --- ११-३७ (वे) नमस्कार करें नयेत्--६-२६ (वह) लावे, ले जाय नरकस्य--१६-२१ नरकका नरकाय--१-४२ नरकके लिए, नरककी तरफ (ले जाता है) नरके--१-४४; १६-१६ नरक-नरपुङ्गव:--१-५ पुरुषोंमें श्रेष्ठ नरलोकवीराः--११-२८ राजा, मनुष्यलोकमें श्रेष्ठ-वीर, लोक-नायक नर:---२-२२; ५-२३; १६-२२; १३-१६; १८-१५, ४५, ७१ पुरुष, मनुष्य नराणाम्--१०-२७ मनुष्योंमें

नराधमान्--१६-१६ ग्रधम लोगों-को. नीचोंको नराधमा:---७-१५ ग्रधम मनुष्य नराधिपम्--१०-२७ राजाको नरै:--१७-१७ पुरुषोंसे, मनुष्यों-द्वारा नवद्वारे---५-१३ नवद्वारवाले (नगररूपी शरीर) में. (दो कान, दो नाक, दो ग्रांख, मुंह, गुदा श्रीर उपस्थ इन नौ द्वारोंवाले. नवानि---२-२२ नए नश्यति--६-३८ (वह) नष्ट होता है नश्यत्सु--- ५-२० नाश होते हुए, नाश होनेपर भी नष्ट:--४-२; १८-७३ नाशको पहुंचा हुम्रा, नाशको प्राप्त नष्टात्मान:--१६-६ नष्ट बुद्धि-वाले लोग, दुष्ट नष्टान्--३-३२ नाश पाये हुम्रोंको नष्टे---१-४० नष्ट होने पर--से न:---१-३२, ३३, ३६; २-६ हमारा, हमारे लिए, हमें, हमको मानपन

नागानाम्--१०-२६ नागोंमें नानाभावान्--१८-२१ जुदे-जुदे (विभक्त) भावोंको नानावर्णाकृतीनि--११-५ जुदे-जुदे रंग ग्रौर ग्राकार-के-वाले नानाविधानि--११-५ जुदे-जुदे प्रकारके नानाशस्त्रप्रहरणाः--१-६ प्रकारके शस्त्र धारण करने-वाले. प्रकारके नाना शस्त्रास्त्रवाले नान्यगामिना--- ५-५ अन्य कहीं न दौड़ते हुए, ग्रौर कहीं न दौड़ने देकर नामयज्ञै:---१६-१७ केवल नाम मात्रके यज्ञद्वारा नायका:--१-७ नायक लोग देविष नारद:---१०-१३, २६ नारद नारीणाम्--१०-३४ स्त्रियोंमें, नारीजातिके नामोंमें ्नावम्---२-६७ वाहनको, नौकाको नाशनम्--१६-२१ नाश करने-वाला नातिमानिता--१६-३ निरिभ- नाशयामि--१०-११ (मैं) नाश करता

नाशाय--११-२६ नाशके लिए--ग्रभिप्रायसे नाशितम्---५-१६ नाश किया हुग्रा, नष्ट नासाभ्यन्तरचारिणौ—–५-२७ नाक-के ग्रंदर चलते हुए, नासिकाके द्वारा चलते हुए (जाते-स्राते) नासिकाग्रम्---६-१३ नाककी नोक-को. नासिकाग्रको निगच्छति---६-३१; १5-३६ पाता है, प्राप्त करता है निगृहीतानि---२-६८ खींच ली हुई, वशमें की हुई निगह्णामि--१-१६ (मैं) पकड़ रखता हं, रोके रखता निग्रहम्--६-३४ निरोध, ग्रंक्श, वशमें करना निग्रह:---३-३३ काबुमें रखना, बलात्कार नित्यजातम् --- २-२६ नित्य जन्म लेनेवालेको नित्यतप्तः-४-२० हमेशा संतुष्ट, सदा संतुष्ट नित्यम्---२-२१ नित्य; २-२६, ३0; ३-१५, ३१; ६-६;

१०-६; ११-५२; १३-६; १८-५२ हमेशा निरंतर समाहितका, नित्ययुक्तका (को) नित्ययुक्तः--७-१७ निरंतर समाहित, नित्य समभावी नित्ययुक्ताः---१४; १२-२ नित्य ध्यान धरनेवाले नित्यवैरिणा---३-३६ सनातन शत्रुसे, नित्यके शत्रुद्वारा नित्यशः--- ५-१४ हमेशा, निरंतर हमेशा नित्यसत्त्वस्थः---२-४५ सात्त्विक वृत्तिवाला, नित्य सत्य वस्तुमें स्थित नित्यसंन्यासी-५-३ सदा ही संन्यासी नित्यस्य---२-१८ नित्यका, नित्य रहनेवालेका नित्य:---२-२०, २४ नित्य नित्याभियुक्तानाम्--१-२२ निरं-तर समाहित चित्तवालोंका, नित्य मेरेमें ही रत रहे हुस्रोंका निद्रालस्यप्रमादोत्थम् --- १८-३६ निद्रा, श्रालस्य श्रौर प्रमादमें-से उत्पन्न हुम्रा निधनम्---३-३५ ग्रंत, मौत

निधानम्--- १-१८ भंडार; ११-१८, ३८ ग्राधार, ग्राश्रय-स्थान निन्दन्त:---२-३६ निंदा करते हए निबद्ध:---१८-६० बंधा हमा निबध्नन्ति-४-४१; ६-६; १४-(वे) बांधते हैं निबध्नाति--१४-७, ८ (वह) बांधता है निबन्धाय---१६-५ बंधनके लिए निबध्यते---४-२२; ५-१२; १८-१७ (वह) बंधता है, बंधनमें पड़ता है निबोध--१-७; १८-१३, ५० सुन, पहचान, समभ ले निमित्तमात्रम्--११-३३ केवल निमित्तरूप निमित्तानि--१-३१ शक्न, चिह्न, लक्षणोंको निमिषन् --- ५-६ ग्रांख बंद करते हए-मीचते हुए नियतम्--१-४४ ठीक, ग्रवश्य; ३-८; १८-६, २३ नियत, जो स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेके कारण ग्रवश्य करने योग्य है ऐसा, इन्द्रियोंको नियममें रखकर किया हुआ (कर्म)

नियतमानसः—-६-१५ ग्रपना मन नियममें रखा है वह नियतस्य--१५-७ नियत (कर्म) का नियतात्मभिः--- द-२ व्यवस्थित चित्तवालोंसे, संयमियोंद्वारा नियताहारा:--४-३० स्राहारको नियममें रखनेवाले प्रेरित हुए, नियता:---७-२० दौड़ाए हुए नियमम्--७-२० नियमको, विधिको नियम्य--३-७, ४१; ६-२६; १८-५१ नियममें, वशमें रखकर नियोक्ष्यति--१८-५६ जोडेगा, प्रेरित करेगा, बलात् घसीट लें जायगा नियोजयसि---३-१ (तू) प्रेरित करता है, (में) लगाता है नियोजित:--३-३६ नियुक्त, प्रेरित निरग्नि:--६-१ यज्ञादिके लिए ग्रग्नि न रखनेवाला, ग्रग्निका त्याग करनेवाला निरहंकार:---२-७१; १२-१३ **ग्रहंका ररहित** 

निराशी:---३-३°; ४-२१;

क्तिरहित, वासनारहित (होकर) जिसे किसी भी प्रकारके ग्राश्रयकी लालसा नहीं निराहारस्य---२-५६ निरा-हारीका ग्रंकुशमें ग्राया हुग्रा करके निर्गुणत्वात्—१३-३१ निर्गुण होनेसे निर्गुणम्--१३-१४ गुणसे रहित निर्देश:--१७-२३ नाम, वर्णन, ग्रभिधान निर्दोषम्--५-१६ दोषरहित, निष्कलंक निर्द्धन्द्वः---२-४५; ५-३ सुख-दुःख, रागद्वेषादिक द्वन्द्वों-से रहित; सुखदु:खादि द्वन्द्वोंसे मुक्त १२-१३; १८-५३ ममता-रहित, ममत्वरहित

६-१० ग्राशारहित, ग्रास- निर्मेलत्वात्--१४-६ निर्मेलता-के कारण निर्मलम---१४-१६ निर्मल निराश्रय:--४-२० ग्राश्रयरहित, निर्मानमोहा:--१४-५ मान ग्रौर मोहरहित निर्योगक्षेमः --- २-४५ स्रप्राप्तकी प्राप्ति (योग) ग्रौर प्राप्त-की रक्षा (क्षेम) की इच्छासे निरीक्षे—१-२२(मैं) देखूं, निरखूं रहित, किसी भी वस्तुको निरुद्धम्—६-२० वृत्तिशून्य हुग्रा, पाने ग्रौर संभालनेकी भंभट-से मुक्त देनेवाली, मोक्षरूप परम (शांति) को निर्विकार:---१८-२६ विकार-रहित, हर्षशोकरहित निर्वेदम्---२-५२ वैराग्य, उदा-सीनता (को) निर्वेर:---११-५५ वैररहित, द्वेषरहित निवर्तते---२-५६ (वह) निवृत्त होता है, मंद पड़ता है; ५-२५ पीछे फिरता है, पुनर्जनम पाता है निर्ममः---२-७१; ३-५०; निवर्तन्त---१५-४ (वे) वापिस श्राते हैं निवर्तन्ते--- ५-२१; €-₹;

निवर्तितुम्--१-३६ हटनेके लिए, निश्चयपूर्वक बचनेके लिए निवसिष्यसि--१२- निवास करेगा निवातस्थ:--६-१६ वायुरहित स्थानमें रहा हुम्रा निवास:---१- (प्राणियोंका) वासस्थान, निवास निवृत्तानि--१४-२२ नष्ट होने-पर, प्राप्त न होनेपर, निवृत्त होनेपर निवृत्तिम्—-१६-७; १८-३० ग्रकर्तव्य, निवृत्तिको निवेशय--१२- प्रवेश करा, निःस्पृहः--२-७१; धारण कर, लगा निशा---२-६९ रात्रि निश्चयम्---१८-४ निश्चय, निर्णय निश्चयेन---६-२३ दृढतापूर्वक निश्चयसे निश्चरति--६-२६ चलायमान होता, भागता है निश्चला---२-५३ निश्चल, स्थिर निश्चितम् --- २-७; निश्चिता:--१६-११ निश्चय-

१५-६ (वे) पीछे लौटते वान, निश्चय करनेवाले हैं, फिर जन्म लेते हैं निश्चित्य-3-२ तय करके, निष्ठा---३-३; १७-१; १८-५० स्थिति. मार्ग. ग्रवस्था. निष्ठा, गति निस्त्रैगुण्यः---२-४५ तीनों गुणों-से रहित, तीनों गुणोंसे ग्रलिप्त निहता:---११-३३ हनन किये हुए, मारे हुए निहत्य--१-३६ मारकर, हनन करके निःश्रेयसकरौ---५-२ मोक्षदायक, परमकल्याणकारक इच्छारहित नीति:--१०-३८ राजनीति, नीति; १८-७८ न्याय, न्यायसंगत बर्ताव, नीति नु---१-३५; २-३६ मात्र, के द्वारा नुलोके--११-४८ नरलोकमें, मृत्युलोकमें १८-६ नृषु--७-८ लोगोंमें, पुरुषोंमें निश्चयपूर्वक, निश्चित, तय नैष्कर्म्यसिद्धिम्--१८-४६ निष्कर्म-भावकी प्राप्तिको, नैष्कर्म्य- नैष्कर्म्यम्--३-४ निष्कर्मभाव, कर्मशून्यता नैष्कृतिक:--१८-२८परद्रोही,नीच नैष्ठिकीम्--५-१२ परमनिष्ठा-वाली, मोक्षदायिनी (को) नो---१७-२८ नहीं न्याय्यम्—१६-१५ नीतियुक्त, न्यायी न्यासम्--१६-२ त्यागको

पक्षिणाम्--१०-३० पक्षियोंमें पचन्ति—३-१३ (वे) रांधते हैं, पकाते हैं पचामि--१५-१४ (मैं) पचाता षञ्च--१३-५; १८-१३, १५ पांच पञ्चमम्---१८-१४ पांचनां पणवानकगोमुखाः---१-१३ ढोल, नगारे और नरसिंहे ग्रादि पण्डितम्—४-१६ विद्वान, पंडित षण्डिताः---२-११; ५-४, १८ विद्वान, पंडित पतङ्गाः--११-२६ पतंग, फतिंगे पतन्ति-१-४२; १६-१६ (वे)

रूप (परम) सिद्धिको गिरते हैं, (उनकी) ग्रधोगित होती है पत्रम्---१-२६ पत्ता पथि---६-३८ मार्गमें पदम्---२-५१; ८-११; १५-४, ५; १८-५६ स्वरूप, गति. पद, स्थान पद्मपत्रम्--५-१० कमलपत्र परतरम्--७-७ उस पार, ग्रधिक ऊंचा, सिवाय परतः---३-४२ उस पार, ग्रधिक सूक्ष्म परधर्मः---३-३५ दूसरेका धर्म, पराया धर्म परधर्मात्—३-३५; १८-४७ दूसरेके धर्मकी अपेक्षा, पर--पराए धर्मकी अपेक्षा परम्—-२-१२ बादमें; २-५६; १३-३४ परमात्माको, परब्रह्मको ३-११; ७-२४; द-१०, २८; **६-११**; ११-१८, १०-१२; इद, ४७; १३-१२; १८-७५ परम, परम (को); ३-१६ मोक्षको; ३-४२ सूक्ष्म; ३-४३; १३-१७; १४-१६ पर, उस पारका;

श्रेष्ठ; ११-१८ ग्रांतिम, परम: १४-१ भी, ग्रब परंतप---२-३; ४-२, ५, ३३; ७-२७; ६-३; १०-४०; ११-५४; वाले य्रर्जुन, शत्रुका नाश करनेवाले ग्रर्जुन परंतप:---२-६ शत्रुका नाश करनेवाले ग्रर्जुन १५-६; १८-६४, ६८ उत्तम, परम षरमः---६-३२ उत्तम, श्रेष्ठ पराणि---३-४२ सूक्ष्म परमात्मा--६-७; १३-२२, पराम्--४-३६; ६-४५; ३१; १५-१७ ईश्वररूप हुग्रा ग्रात्मा, ईश्वर, परमात्मा परमाम्------१३, १५, २१; परमेश्वर---११-३ हे परमेश्वर परमेश्वरम्--१३-२७ परमे- परिक्लिष्टम्--१७-२१ दु:ख-श्वरको पस्मेष्वासः---१-१७ बड़े धनुष- परिग्रहम्---१८-५३ बंधनकारक वाला

४-४ प्राचीन; ७-१३ ऊंचा, परम्पराप्राप्तम्—४-२ परंपरासे प्राप्तको परया--१-२७; १२-२; १७-१७ यतिशय, परम (के द्वारा) परस्तात्—=== उस पार १८-४१ हे शत्रुको जीतने- परस्परम्—३-११; १०-६ भ्रन्योन्यको, एक दूसरेको परस्य---१७-१६ दूसरेके, पराये-पर:--४-४० दूसरा; ६-२० १२; ११-१, ६, १८; १३-२२ परम, उत्तम परा---३-४२ सूक्ष्म; १८-५० परम (निष्ठा) ७-४; ६-३२; १३-२८; १४-१; **१**६-२२, २३; १८-५४, ६२, ६८ परम, श्रेष्ठ, ऊंची १८-४६ परम (को) परिकीर्तित:--१८-७, २७ कहा गया है पूर्वक, दुःखसे संचयको, परिग्रहको

परिचक्षते--१७-१३, १७ (वे) कहते हैं परिचर्यात्मकम्---१८-४४ सेवा-रूप, नौकरीका परिचिन्तयन्—चितन करते हुए परिज्ञाता--१८-१८ ज्ञाता धरिणामे--१८-३७, परिणाममें, परिणामस्वरूप परित्यज्य---१८-६६ त्यागकर परित्यागः--१६-७ त्याग परित्राणाय--४-८ परिपालनके लिए. रक्षाके लिए परिदह्यते—१-३० जलता है परिदेवना—-२-२८ दुःख, चिंता परिपन्थिनौ--३-३४ (दो) चोर, शत्रु, बटमार परिप्रश्नेन--४-३४ बार-बार प्रश्न करके परिमागितव्यम्--१५-४ ग्रत्यंत शोधने योग्य, शोध करना ं चाहिये परिशुष्यति--१-२६ सूखता है परिसमाप्यते--४-३३ लय--ग्रंतभीव-पाता है, परा-काष्ठाको पहुंचता है पर्जन्यः---३-१४ वर्षा पर्जन्यात् - ३-१४ वर्षासे

पर्णान--१५-१ पत्ते पर्यवतिष्ठते --- २-६५ स्थिर हो जाता है पर्याप्तम्--१-१० परिमित, थोड़ा, पूर्ण, पर्याप्त पर्युपासते--४-२५; ६-२२; १२-१, ३, २० (वे) पूजते हैं, उपासना करते हैं, भजते हैं पर्युषितम्—१७-१० रातकी, बासी, रातकी बसी हुई पवताम्—१०-३१ पवित्र करने-वाली-वंगवाली वस्तुत्रोंमें पवनः---१०-३१ पावन करने-वाला, पवन पवित्रम्--४-३८; ६-२; १७; १०-१२ शुद्ध, पावन करनेवाला, पवित्र पश्य---१-३, २४; ६-४; ११-५, ६, ७, ८ देख, देखो पश्यतः---२-६६ देखनेवालेकी, ज्ञानीकी पश्यति---२-२६; ५-५; ६-३•, ३२; १३-२७, २६; (वह) देखता है; १८-१६ मानता है, समभता है

षक्यन्---५-५; ६-२०; १३-२८ देखता हुग्रा, पहचानता हुग्रा पश्यन्ति--१-३८; १३-२४; १५-१०, ११ (वे) देखते हैं पश्यामि--१-३१; ६-३३; ११-१५, १६, १७, १६ (मैं) देखता हूं पश्येत्--४-१८ (वह) देखे पाञ्चजन्यम्---१-१५ पांचजन्य (नामके शंख) को पांडव--४-३५; ६-२; ११-५५; १४-२२; १६-५ हे पांडुपुत्र ग्रर्जुन पाण्डव:--१-१४, २०; ११-१३ पांडुका पुत्र अर्जुन पाण्डवानाम्---१०-३७ पांड-वोंका (--में) पाण्डवानीकम्--१-२ पांडवोंकी सेनाको पाण्डवा:--१-१ पांडव, पांडुके पुत्र पाण्डुपुत्राणाम्--१-३ पांड-पुत्रोंका, पांडवोंका पातकम्--१-२८ पाप (को) पात्रे---१७-२० योग्य---पात्र---में (सत्पात्रको) पापकृत्तमः--४-३६ बड़े-से-बड़ा पापी

पापम---१-३६, ४५; २-३३, **₹ ३८; ३-३६; ५-१४;** ७-२८ पाप, पापको पापयोनय:-- १-३२ पापयोनिमें जन्म पाये हुए पापात्---१-३६ पापसे पापा:---३-१३ पापी लोग पापेन--५-१० पापसे पापेभ्यः--४-३६ पापियोंसे, पापियोंकी अपेक्षा पापेषु--६-६ पापियोंमें, पापियों-के बारेमें पाप्मानम्--३-४१ पापरूपको, पापीको पारुष्यम्---१६-४ कठोर वचन कहना, कठोरता पार्थ--१-२५ इत्यादि; हे पार्थ, ग्रर्जुन पार्थ:--१-२६; १८-७८ पृथा--कुन्तीका पुत्र, अर्जुन पार्थस्य---१८-७४ पार्थका पार्थाय--११-६ पार्थके लिए पावक:---२-२३; १०-२३; १५-६ अगिन पावनानि--१८-५ पवित्र करनेवाले पितर:--१-३४; बड़े लोग इत्यादि; १-४२ पितर लोग

पिता--६-१७; ११-४३, ४४; १४-४ बाप, पिता पितामहः---१-१२ भीष्म; ६-१७ पितामह पितामहान्---१-२६ पितामहोंको पितामहाः--१-३४ पितामहलोग, दादा पितृवता:-- ६-२५ (श्राद्धादि-द्वारा) पितरोंका पूजन करने-वाले पितृणाम्--१०-२६ पितरोंमें पितुन्--१-२६ बुजुर्गीको; ६-२५ पितरोंको, पितृलोकको पीडया--१७-१६ दु:ख--से ——देकर, पीडा देकर पुण्यकर्मणाम्--७-२८; १८-७१ पुण्यवानोंका, सदाचारी (लोगों) का पुण्यकृताम्—-६-४१ पुण्यवानोंके पुण्यम्---६-२०; १८-७६ पवित्र पुण्य:--७-६ पवित्र (गंध) पुण्या:--१३ पुण्यवान पुण्ये-- १-२१ पुण्यमें ('क्षीणे गुण्ये'--पुण्य क्षीण होनेपर) 

पुत्रस्य--११-४४ पुत्रका पुत्रान्--१-२६ पुत्रोंको पुत्राः--१-३४; ११-२६ पुत्र पुनरावर्तिनः--- ५-१६ पीछे ग्रानेवाले-पुनः जन्म लेनेवाले पुनर्जन्म--४-६; 5-१५, १६ पुनर्जन्म पुन:--४-३४; द-२६; ६-७, द, ३३; ११-१६, ३**६**, 40; १६-१३; 88, १८-७७ फिर; १७-२१; १८-२४, ४० ग्रीर गुमान्---२-७१ पुरुष पुरस्तात्--११-४० स्रागेसे पुरा--३-३, १०; 20-23 पूर्वकालमें; सृष्टिके ग्रारंभमें पुराणम्--- ८ पुरांतन (को) पुराण:---२-२०; ११-३८ अनादि, पुरातन पुराणी-१५-४ सनातन पुरातनः-४-३ प्राचीन, पुरातन पुरुजित्--१-५ एक राजाका नाम पुरुषर्षभ---२-१५ हे पुरुषश्रेष्ठ पुरुषव्याझ--१८-४ हे पुरुषोंमें पुत्रदारगृहादिषु—१३-६ पुत्र, व्याघ्र—म्प्रर्जुन, पुरुषश्रेष्ठ पुरुष:---२-२१; ३-४, १६; पूता:--४-१० पवित्र हुए १७-३ मनुष्य; द-४, पूर्ति—१७-१० २२; ११-१८, ३८; दुर्गन्धयुक्त १३-२०, २१, २२; १५-१७ पुरुष पुरुषा:---६-३ पुरुष ३ हे पुरुषोमें उत्तम, कृष्ण पूर्वम्--११-३३ पहलेसे पुरुषोत्तमम्--१५-१६ पुरुषो-त्तमको पुरुषोत्तम:---१५-१८ पुरुषोत्तम पुरुषौ--१५-१६ (दो) पुरुष पुरे--५-१३ शरीरमें, देहमें पुरोधसाम्—-१०-२४ पुरोहितोंनें पुष्कलाभिः--११-२१ बहुत, य्रनेक प्रकार—की—के द्वारा पुष्णामि--१५-१३ (मैं) पोषण करता हूं, पुष्ट करता हूं पुष्पम्--- ६-२६ फूल पुष्पिताम्—-२-४२ पुष्पित, मधुर, दिखाऊ पुंसा -- २-६२ पुरुषका पूजाहीं----२-४ पूजने लायक, (दो) पूजनीयोंको

पुरुषम् -- २-१५; ८-८, १०; पूज्यः --- ११-४३ पूजने योग्य १०-१२; १३-१६; १५- पूतपापाः—६-२० पापसे मुक्त ४; १३-२३ पुरुषको हुए बासवाला, पूरुष:---३-१६, ३६ मनुष्य, पुरुष पूर्वतरम्--४-१५ पूर्वकालमें (किया हुआ) पूर्वाभ्यासेन--६-४४ ग्रभ्याससे पूर्वे---१०-६ पूर्व (कें), पूर्वमें (होनेवाले) पूर्वे:---४-१५, १५ पूर्वजोंसे, पूर्वजोद्वारा पृच्छामि---२-७ (मैं) पूछता हूं पृथक्--१-१८; ५-४; १८-१, १४ जुदा-जुदा, म्रलग, स्वतंत्र; १३-४ पृथक्, अन्य-अन्य प्रकारसे पृथक्त्वेन---६-१५; १८-२१, २६ द्वैतरूपसे; १८-२१ ज्दा-जुदा (दिखते) होने-से; १८-२६ जुदा-जुदा, ग्रलग-ग्रलग, पृथक् भावसे पृथग्विधम्---१८-१४ नाना प्रकारका, जुदा-जुदा प्रकार-पृथग्विधान्---१८-२१ नाना प्रकारवालोंको प्थग्विधा:--१०-५ नाना प्रका-रके, जुदा-जुदा पृथिवीपते--१-१८ हे राजा (धृतराष्ट्र) • पृथिवीम्--१-१६ पृथ्वीको पृथिव्याम्--७-६; १५-४० ंपृथ्वीमें पृष्ठतः---११-४० पीछेसे पौण्ड्रम्---१-१५ उस नामके (भीमके) शंखको पौत्रान्--१-२६ पौत्रोंको पौत्राः---१-३४ पौत्र पौरुषम्--७-८; १८-२५ पुरु-षत्व, पराक्रम, शक्ति पौर्वदेहिकम्---६-४३ पूर्वके, पिछले शरीरके, पूर्वजन्मके प्रकाशकम्--१४-६ प्रकाशित करनेवाले दिखाता है, प्रकाशित करता

प्रकाशः -- ७-२५; प्रगट, ज्ञात; १४-११ प्रकाश प्रकीर्त्या--११-३६ माहात्म्यसे, कीर्तनसे, माहात्म्यका कीर्तन करनेसे प्रकृतिजान्---१३-२१ प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले (गुणों) को प्रकृतिजै:---३-५; १८-४० प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवालेके द्वारा प्रकृतिसंभवान् --- १३-१६ प्रकृति-जन्य, प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले (को) प्रकृतिसंभवाः---१४-५ प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले प्रकृतिस्थ:-१३-२१ प्रकृतिमें स्थित प्रकृतिस्थानि---१५-७ प्रकृतिमें स्थित (इंद्रियोंको) प्रकृतिम्---३-३३; ४-६; ७-४; ६-७, 5,१२, १३; ११-५१; १३-१६, २३ प्रकृतिको, स्वभावको, मूल स्वभावको प्रकाशयति--५-१६; १३-३३ प्रकृति:--७-४; ६-१०; १३-२०; १५-५६ प्रकृति, स्वभाव प्रकाशम् -- १४-२२ प्रकाशको प्रकृतेः ३-२७, २६; ३३; ६-८

पूर्वजन्मसंस्कार—स्वभावका, प्रकृतिका प्रकृत्या--७-२०; १३-२६ प्रकृति-द्वारा प्रजन:---१०-२८ प्रजोत्पत्ति करनेवाला प्रजहाति---२-५५ (वह) तजता है, त्यागता है प्रजहीहि---३-४१ छोड़ ('मार' इस ग्रर्थका 'प्रजिह' पाठ भी है) प्रजानाति-१८-३१ (वह) जानता है, समभता है प्रजानामि--११-३१ (मैं) जानता प्रजापति:---३-१०; 38-38 ब्रह्मा, प्रजापति प्रजा:---३-१०, २४ लोगोंको, प्रजाको; १०-६ प्रजा, संतति प्रज्ञा---२-५७, ५८, ६१, ६८ बुद्धि प्रज्ञाम्---२-६७ बुद्धिको प्रज्ञावादान् -- २-११ पंडिताईके वचन-बोल प्रणम्य---११-१४, ३४, ४४ प्रणाम करके प्रणयेन--११-४१ स्नेहसे, प्रेमसे प्रणव:--७-५ भ्रोंकार, ॐ

प्रणश्यति---२-६३;६-३०; ६-३१ (वह) नष्ट होता है प्रणश्यन्ति -- १-४० (वे) नाशको प्राप्त होते हैं प्रणश्यामि---६-३० (मैं) नाशको प्राप्त होता हूं (परोक्ष-दूर--होता हूं) प्रणष्ट:--१८-७२ नष्ट प्रणिधाय--११-४४ नीचा करके, नवाकर प्रणिपातेन--४-३४ नमस्कार-द्वारा, विनयपूर्वक, नम्रता-पूर्वक प्रतपन्ति--११-३० तपता तपा रहा है प्रतापवान्---१-१२ प्रतापी प्रति—-२-४३ तरफ, लिए, के वास्ते प्रतिजानीहि-- ६-३१ (तू) निश्चय-पूर्वक जान प्रतिजाने---१८-६५ (मैं) प्रतिज्ञा करता हुं प्रतिपद्यते---१४-१४ (वह) पाता है, प्राप्त होता है प्रतियोत्स्यामि---२-४ सामने ग्राऊं, लड्डं (सामना करूंगा, लडूंगा) प्रतिष्ठा -- १४-२७ स्थान, स्थिति प्रतिष्ठाप्य--६-११ स्थापना करके प्रतिष्ठितम्---३-१५ प्रतिष्ठित, रहा हुम्रा प्रतिष्ठिता---२-५७, ५=, ६१, ६= स्थिर, प्रतिष्ठित हुई प्रत्यक्षावगमम्--- ६-२ प्रत्यक्ष बोध हो ऐसी (-ऐसा), प्रत्यक्ष ग्रनुभवमें ग्राने योग्य प्रत्यनीकेष--११-३२ शत्रुकी सेनामें, प्रतिपक्षियोंमें प्रत्यवाय:---२-४० ग्रहचन, विघ्न, विपरीत परिणाम प्रत्युपकारार्थम्--१७-२१ बदले-के लिए, बदलेकी ग्राशासे प्रथितः---१५-१८ प्रसिद्ध, प्रख्यात प्रदध्मतु:---१-१४ बजाए, फुंके प्रदीप्तम्--११-२६ प्रदीप्त--जलते हुए (ग्रनलमें) प्रदुष्यन्ति--१-४१ दूषित होती हैं प्रद्विषन्तः---१६-१८ ग्रत्यंत द्वेष करनेवाले प्रपद्यते-७-१६ (वह) ग्राश्रय 💀 लेता है, पहुंचता है, पाता प्रपद्ये--१५-४ (मैं) शरणमें जाता हूं, शरण पाता हूं

प्रपद्यन्ते--४-११; ७-१४, १५, २० (वे) भ्राश्रब लेते हैं, भजते हैं, शरणमें जाते-श्राते हैं प्रपन्नम् -- २-७ शरणमें श्राए हुएको प्रपश्य---११-४६ देख प्रपश्यद्भि:---१-३६ देखनेवालों (के द्वारा),समभनेवालों(स) प्रपश्यामि--- २- ५ (मैं) देखता हं प्रिपतामहः --- ११-३६ परदादा, पितामह, ब्रह्मदेवका पिता प्रभवति--- ५-१६ (वह) उत्पन्न होता है प्रभवन्ति ५-१५; १६-६ (वे) उत्पन्न होते हैं प्रभवम्---१०-२ उत्पत्तिको प्रभव:--७-६; ६-१८; १०-८ उत्पत्तिका कारण प्रभविष्णु--१३-१६ उत्पन्न करनेवाला, कत्ती प्रभा--७- तेज प्रभाषेत--- २-५४ बोलना चाहिए, बोले प्रभ:--५-१४; ६-१८, स्वामी, प्रभू प्रभो---११-४; १४-२१ हे प्रभो

प्रमाण प्रमाथि--६-३४ मथनेवाली,क्षोभ-कारक प्रमाथीनि--- २-६० मंथन करने-वाली प्रमादमोहौ---१४-१७ प्रमाद (स्रसावधानी) स्रौर मोह प्रमाद:--१४-१३ प्रमाद, श्रसावधानी । प्रमादात्--११-४१ गफलतसे, भूलसे प्रमादालस्यनिद्राभिः---१४-८ प्रमाद (कर्तव्य न करना, श्रकर्तव्य करना), श्रालस ( उत्साह-प्रतिबंध ) ग्रौर निद्रा-द्वारा; ग्रसावधानी, ग्रालस ग्रौर निद्रासे (-के पाशसे) प्रमादे--१४-६ कर्तव्यशुन्यतामें प्रमुखे--- २-६ सामने प्रमुच्यते--५-३; १०-३ (वह) छूटता है, मुक्त होता है प्रयच्छति---६-२६ (वह ) देता है, अर्पण करता है प्रयतात्मनः---६-२६ नित्य शुद्ध चित्तवाले पुरुषकी, प्रयत्न-शील मनुष्यकी

प्रमाणम्—३-२१; १६-२४ प्रयत्नात्—६-४५ विशेष प्रयत्नसे प्रयाणकाले--७-३०; १० मृत्युसमयमें प्रयाता:--- ८-२३, २४ गयं हुए, मृत प्रयाति--- ५-५, १३ (वह) जाता है, मरता है प्रयुक्त:---३-३६ प्रेरा हुम्रा, प्रेरित किया हुआ प्रयुज्यते---१७-२६ प्रयुक्त होता है, का प्रयोग होता है प्रलपन्--५-६ दोलता हुग्रा प्रलयम्--१४-१४, १५ प्रलय, मृत्यु, मौत (को) प्रलय:--७-६; ६-१८ नाश, मरण, नाशका कारण प्रलयान्ताम्--१६-११ मौतके साथ ग्रंत पानेवाली, प्रलयतक जिसका अंत ही नहीं ऐसी प्रलये-१४-२ प्रलयकालमें प्रलीनः---१४-१५ मृत्यु-प्राप्त, मृत, मरा हुआ होता है, नाशको प्राप्त होता

प्रलीयन्ते--- ५-१८ (उनका) प्रलय होता है, (वे) लय होते हैं प्रवक्ष्यामि--४-१६; ६-१; १३-१२; १४-१ (मैं) कहुंगा, ठीक कहुंगा प्रवक्ष्ये--- द-११ (मैं) कहूंगा, वर्णन करूंगा प्रवदताम्---१०-३२ वाद (विवाद) करनेवालोंका प्रवदन्ति—-२-४२; ५-४ (वे) कहते हैं बोलते हैं प्रवर्तते---५-१४; १०-५ (वह) चलता है, बरतता है, करता है प्रवर्तन्ते---१६-१०; १७-२४ (वे) चलते हैं, बरतते हैं प्रवर्तितम्---३-१६ चलाए हुए प्रविभक्तम्--११-१३ जुदा-जुदा विभागोंमें पड़े हुए, विभक्त हुए प्रविभक्तानि--१८-४१ भिन्न-भिन्न - जुदा किए हुए प्रविलीयते-४-२३ (वह) लय-नाशको--प्राप्त होता है प्रविशन्ति---२-७० (वे) प्रवेश करते हैं प्रवृत्तिम्---११-३१; १४-२२;

१६—७; १८-३० चेष्टा. व्यापार, राजसी कार्य. प्रवृत्तिको प्रवृत्ति:---१४-१२ प्रवृत्ति; १५-४ संसार, माया, प्रवृत्ति; १८-४६ उत्पत्ति, व्यापार, प्रवृत्ति प्रवृत्ते--१-२० प्रवृत्त होनेपर, चालू होनेपर प्रवृद्ध:---११-३२ वृद्धि पाया हुआ प्रवृद्धे---१४-१४ वृद्धि पाये हुएमें, वृद्धि ,पानेपर प्रवेष्ट्रम्---११-५४ प्रवेश करनेके लिए, सायुज्य मुक्ति पानेके लिए प्रव्यथितम्----११-२०, ४५ भयभीत हुग्रा, त्रस्त, व्याकुल प्रव्यथितान्तरात्मा--११-२४ जिसका ग्रात्मा व्याकुल हुग्रा है ऐसा प्रव्यथिताः--११-२३ भयभीत, त्रस्त (हो गए हैं) प्रशस्ते--१७-२६ श्रेष्ठ, ग्रच्छे प्रशान्तमनसम्—-६-२७ जिसका प्रवृत्तः--११-३२ प्रवृत्त हुम्रा मन ग्रच्छी प्रकार शांत हुग्रा है उसे, शांतिचत्तको

संपूर्ण रीतिसे शांत हुएका प्रशान्तात्मा—-६-१४ ग्रंत:करण पूर्ण शांत है ऐसा (पूर्ण शांतिसे युक्त) प्रसक्ताः---१६-१६ ग्रासक्त, मस्त प्रसङ्गेन--१८-३४ प्रसंगके ग्राने-पर, ग्रासक्तिसे (-पूर्वक) प्रसन्नचेतसः---२-६५ प्रसन्न चित्त-वालेकी, प्रसन्नता प्राप्त किये हुएकी प्रसन्नात्मा—-१८-५४ प्रसन्नचित्त ष्रसन्नेन--११-४७ प्रसन्न होने-वालेके द्वारा, प्रसन्न होकर प्रसभम्---२-६० बलात्कारसे; ११-४१ अनुचित रीतिसे प्रसविष्यध्वम्—३-१० (तुम) वृद्धिको प्राप्त होग्रो प्रसादये---११-४४ (मैं) प्रसन्न करता हूं, प्रसन्न होनेकी प्रार्थना करता हूं प्रसादम्---२-६४ शांति, प्रसन्नता (को) प्रसादे---२-६५ प्रसादमें, चित्त-प्रसन्नतासे, चित्त प्रसन्न होने-पर

प्रशान्तस्य—६-७ शांतचित्तका, प्रसिद्धघेत्—३-८ (वह) सिद्ध हो, चले जिनका प्रसीद--११-२५, ३१, ४५ (तू) प्रसन्न हो प्रसृता—१५-४ प्रसृत, प्रसार की हुई प्रसृता:---१५-२ प्रसृत हैं प्रहसन्---२-१० हंसते-हंसते प्रहास्यसि---२-३६ (तू)--से छूटेगा, छोड़ेगा, तोड़ेगा प्रहृष्यति--११-३६ (वह) हर्ष पाता है प्रहृष्येत्—५-२० (वह) हर्षित हो, सुख माने प्रहलादः---१०-३० भक्त प्रहलाद प्राकृतः---१८-२८ पामर, ग्रसंस्कारी प्राक्--- ५-२३ पहले जिनके प्राञ्जलयः---११-२१ हाथ जुड़े हैं ऐसे, हाय जोड़कर, हाथ जोड़े हुए प्राणकर्माणि--४-२७ प्राणकर्मीको प्राणम्-४-२६; ६-१०, १२ प्राणवायुको, प्राणको प्राणान्—१-३३; 8-30 प्राणोंको,

प्राणापानगती--४-२६ प्राण और ग्रपान वायुकी (दो) गतियोंको प्राणापानसमायुक्तः---१५-१४ प्राण ग्रौर ग्रपान वायुसे युक्त (होकर) प्राणापानौ---५-२७ प्राण ग्रौर ग्रपान वायुको प्राणायामपरायणाः—४-२६ प्राणा-याममें तत्पर रहनेवाले प्राणिनाम्---१५-१४ प्राणियोंके प्राणे-४-२६ प्राणवायुमें प्राणेषु--४-३० प्राणोंमें प्राधान्यतः--१०-१६ मुख्यरूपसे, मुख्य-मुख्य प्राप्तः--१८-५० प्राप्त प्राप्नुयात्—१८-७१ (वह) प्राप्त करे प्राप्नुवन्ति-१२-४ (वे) प्राप्त करते हैं प्राप्य---२-५७, ७२; ५-२०; ६-४१; ५-२१, २५; ६-३३ प्राप्त करके, पाकर प्राप्यते--- ५-५ प्राप्त किया जाता प्रिया:--- १२-२० प्रिय प्राप्स्यसि---२-३७; १८-६२ (त्) पायेगा, प्राप्त करेगा

प्राप्स्ये---१६-१३ (मैं) पाऊंगा, पुरा करूंगा प्रारभते--१८-१५ (वह) म्रारंभ करता है प्रार्थयन्ते--- ६-२० (वे) प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्राह--४-१ कहा प्राहु:--६-२; १३-१; १५-१; १८-२, ३ (वे) कहते हैं प्रियकृत्तमः---१८-६९ ग्रधिक प्रिय करनेवाला (भक्त--सेवक) प्रियचिकीर्षवः --- १-२३ प्रिय करनेकी इच्छावाले प्रियतर:---१८-६६ ग्रधिक प्रिय प्रियम्---५-२० प्रिय, इष्ट वस्त् प्रियहितम्--१७-१५ (कर्णको) प्रिय ग्रौर (परिणाममें) हितकर प्रिय:--७-१७; ६-२६; ११-४४; १२-१४, १४, १६, १७, १६; १७-७; १८-६५ प्रिय, इष्ट प्रियाय--११-४४ प्रियजनके लिए प्रीतमना:--११-४६ प्रसन्न मन-वाला, शांतचित्त

प्रीतिपूर्वकम्—१०-१० प्रेमसहित, २१, २५; १८-६, १२ प्रेमपूर्वक त्रीति:—१-३६ सुख, ग्रानंद फलहेतव:—२-४६ फलके हे<u>त</u>ु, प्रीयमाणाय---१०-१ संतोषीके लिए, प्रियजनके लिए प्रेतान्--१७-४ प्रेतोंको प्रेत्य--१७-२८; १८-१२ परलोक- वाला, फलेच्छावाला में, मृत्युको प्राप्त होकर फलानि—१८-६ फलोंको १७-१८; १८-३७ कहा फलेषु--२-४७ फलोंमें हुग्रा, कहाता है प्रोक्तवान्—४-१, ४ (वह) कहाता था; (उसने) कहा बत—१-४५ खंददर्शक उद्गार, प्रोक्त:--४-३; ६-३३; १०-४०; (कैसी दुःखकी बात है!) १६-६ कहा हुआ है प्रोक्ता---३-३ कही गई है प्रोक्तानि--१८-१३ कहे गए, कहे हुए प्रोच्यते--१८ कहे जाते हैं प्रोच्यमानम्--१८-२६ कहे हुएको, कहे गयेको प्रोतम्--७-७ पिरोया हुआ, ग्ंथा हुग्रा

# फ

फलम्---२-५१; ५-४; ७-२३;

फल, फलको फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाले फलाकाङ्क्षी---१८-३४ फलकी ग्राकांक्षा—इच्छा—रखने-

बद्धाः---१६-१२, बंधे हुए, फंसे हुए बध्नाति--१४-६ (वह) बांधता बध्यते—४-१४ (वह) बंधता बन्धम्--१८-३० बंधनको बन्धात्--५-३ बंधनसे बन्धु:---६-५, ६ भाई, बंधु, सगा, मित्र बन्धून्--१-२७ भाइयोंको, बांघवोंको ६-२६; १४-१६; १७-१२, बभ्व---२-६ (वह) हुआ

बलम्--१-१० सैन्य; ७-११; बहुशाखाः---२-४१ बहुत शाखा-१६-१८; १८-५३ बल, पराभव करनेकी शक्ति बलवताम्--७-११ बलवानोंका बलवत्—६-३४ पराऋमी, बलवान् बलवान्--१६-१४ बलवान बलात्—-३-३६ बलसे, बलात्कारसे बहवः--१-६; ४-१०; ११-२८ बहु, घने, बहुत बहि:---५-२७; १३-१५ बाहर बहुदंष्ट्राकरालम्---११-२३ बहुत-सी विकराल दाढ़ोंवाले, बहुत-सी दाढ़ोंके कारण भयंकर बहुधा—-६-१५; १३-४ बहुत प्रकारसे, ग्रनेक प्रकारसे बहुना---१०-४२ बहुत ग्रधिक (जानने) से बहुबाहुरुपादम्--११-२३ बहुत-से हाथ, जांघ ग्रौर पैरवाला बहुमत:---२-३५ मानको प्राप्त बहुलायासम्---१८-२४ बहुत क्लेश उत्पन्न करनेवाला, धांधलीपूर्वक बहुवक्त्रनेत्रम्--११-२३ बहुत-से मुख ग्रौर ग्रांखोंवाला बहुविधा:--४-३२ बहुत प्रकारके

वाली बहूदरम्---११-२३ बड़े पेट-वाला बहुनाम्--७-१६ बहुत बहूनि--४-५; ११-६ बहुत बहुन्---२-२६ बहुत-सों (को); म्रनेक (को) बाला:--५-४ ग्रविचारी, विवेक-हीन लोग, ग्रज्ञानी लोग बाह्यस्पर्शेषु--५-२१ बाहरके पदार्थींके साथ इन्द्रियोंके संयोगोंमें, बाह्य विषयोंमें बिमर्ति--१५-१७ (वह) धारण करता है, पुष्ट करता है बीजप्रदः--१४-४ बीज रोप-बीजारोपण नेवाला, करनेवाला बीजम्--७-१०; ६-१८; १०-३६ बीज बुद्धय:---२-४१ बुद्धि बुद्धिग्राह्मम्--६-२१ बुद्धिसे **अनुभव करनेयोग्य**, बुद्धिसे ग्रहण करनेयोग्य बुद्धिनाशः---२-६३ बुद्धि--ज्ञान-का नाश

का नाश होनेसे बुद्धिभेदम्--३-२६ बुद्धिभेद, बुद्धिम्--३-२; १२-८ बुद्धिको बुद्धिमताम्-७-१० ज्ञानियोंकी, बुद्ध्वा-३-४३; १५-२० जान-बुद्धिमानोंकी · बुद्धिमान्--४-१८; १५-२० बुध:--५-२२ ज्ञानवान मनुष्य, बुद्धिमान बुद्धियुक्तः---२-५० समत्व बुद्धि-वालां, समतावाला समत्व बुद्धियुक्ताः--- २-५१ बुद्धिवाले बुद्धियोगम्---१०-१०; १८-५७ प्राप्ति, ज्ञान, विवेकबुद्धि बुद्धियोगात्---२-४६ समत्वबुद्धि-से, वृद्धियोगसे बुद्धिसंयोगम्---६-४३ बुद्धि-संयोग, बुद्धिसंस्कारको, (योग); २-४१, ४४ प्रर, प्रर, ६४, ६६; ३-४०, ४२; ७-४, १०; १०-४; १३-५; **१८-१७,** ३०, ३१, ३२ नृद्धि

बुद्धिनाशात्---२-६३ बुद्धि-ज्ञान- बुद्धे:---३-४२, ४३ बुद्धिसे; १८-२६ बद्धिका बुद्धौ---२-४६ (समत्व) बुद्धिमें बुद्धिकी डावांडोल स्थिति बुद्धया--२-३६; ५-११; ६-२५; १८-५१ बुद्धिसे-के द्वारा कर, पहचानकर समभदार मनुष्य बुधा:--४-१६; १०-८ ज्ञानी लोग, चतुर मनुष्य बृहत्साम---१०-३५ इस नामका इन्द्रकी स्तुतिका साममंत्र, बृहत्साम साम्यबुद्धि, सम्यग्दर्शन- बृहस्पतिम्--१०-२४ इन्द्रके पुरोहित बृहस्पतिको बोद्धव्यम्--४-१७ समभने योग्य; जानना चाहिए बोधयन्त:---१०-६ जानते हुए ब्रवीमि--१-७ (मैं) कहता हूं बुद्धि:---२-३६ समभः; ३-१ बुद्धि अवीषि---१०-१३ (तू) कहता है ब्रह्म---३-१५; १४-३, ४ प्रकृति; ४-२४, ३१; ५-६, १६; ७-२६; इ-१, ३, १३, २४; १०-१२; १३-१२, ३०; १८-५० ब्रह्म, परब्रह्म ब्रह्मकर्म---१८-४२ ब्राह्मणका कर्म

बहाक में समाधिना—४-२४ कर्म-मात्र ब्रह्म है जिसे ऐसा निश्चय हो गया है उस पृश्वसे, कर्मके साथ जिसने ब्रह्मका मेल बैठा लिया है उसके द्वारा

ब्रह्मचारिवते—६-१४ ब्रह्मचर्यके व्रतमें, ब्रह्मचर्यके बारेमें

ब्रह्मण:—४-३२ ब्रह्माके, वेदके; ६-३८; ८-१७; ११-३७ ब्रह्माके; १४-२७; १७-२३ ब्रह्मका ब्रह्मणा—४-२४ ब्रह्मके द्वारा

ब्रह्मणि—५-१०; १६, २० ब्रह्ममें

ब्रह्मनिर्वाणम्—२-७२; ५-२४, २५,२६ ब्रह्मरूप निर्गणको

ब्रह्मभूतम्—६-२७ ब्रह्ममय होने-वालेको

ब्रह्मभूतः—५-२४; १८-५४ ब्रह्मरूप हुग्रा, ब्रह्मभावको प्राप्त हुग्रा

ब्रह्मभूयाय—-१४-२६; १८-५३ ब्रह्मसाक्षात्कारके लिए, ब्रह्मभावके (प्राप्त करनेके) लिए, ब्रह्मरूप बननेके लिए

ब्रह्मयोगयुक्तात्मा—५-२१ ब्रह्म-में समाधिके द्वारा ब्रह्मसे व्याप्त, ब्रह्मपरायण पुरुष ब्रह्मवादिनाम्—१७-२४ वेद-वेत्ताग्रोंकी, ब्रह्मवादियोंकी ब्रह्मवित्—५-२० ब्रह्मको जान-नेवाला पुरुष

ब्रह्मविद:— ५-२४ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मसंस्पर्शम्— ६-२८ व्रह्मकी प्राप्तिसे होनेवाले आत्मा-नुभवके, (सुलको) ब्रह्म-प्राप्तिरूप (आनंदको)

ब्रह्मसूत्रपदै:--१३-४ ब्रह्मसूत्रों-के पदोंद्वारा, ब्रह्मसूचक वाक्योंद्वारा

ब्रह्माग्नौ--४-२४, २५ ब्रह्म-रूपी ग्रग्निमें

ब्रह्माणम्—११-१५ ब्रह्माको, ब्रह्मदेवको

ब्रह्मोद्भवम्—३-१५ प्रकृतिसे ग्रथवा वेदसे उत्पन्न

ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् —-१८-४१ ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वैश्यके

ब्राह्मगस्य-२-४६ ब्रह्मके ज्ञाता-का, ब्रह्मपरायणका

ब्राह्मणः---६-३३; १७-२३ ब्राह्मण बाह्मणे--५-१८ ब्राह्मणमें, ब्राह्मणके संवंबमें ब्राह्मी---२-७२ ब्रह्मनिष्ठा-रूप, ईश्वरको पहचाननेवाली ब्रूहि---२-७; ५-१ (तू) कह

भ भक्त:--४-३; ७-२१; ६-३१; १२-१४ भक्त भक्ता:---६-३३; १२-१, २० भक्तजन भिवतमान्--१२-१७, १६ भिवत-वाला, भक्त भिनतयोगेन--१४-२६ भिनत-योगद्वारा भिवतम--१८-६८ भिवतको भिवतः---१३-१० भिवत २६, २६; ११-५४; १८-५५ भिततसे--के द्वारा, भिवतप्रवंक भक्त्युपहृतम् -- १-२६ भक्ति-पर्वक अर्पण किया हुआ भगवन्--१०-१४, १७ हे भग-वान--जगतके स्वाभी का-को

भजति—६-३१;१५-१६ (वह) भजता है, पूजता है भजते---६-४७; ६-३० (वह) भजता है भजिन्त-- ६-१३, २६ मजते हैं भजन्ते--७-१६, २८; १०-६ (वे) भजते हैं भ दस्व--- ६-३३ (तू) भज, पूजा कर भजामि-४-११ (मैं) भजता ह भयम---१०-४; १८-३५ भय भयात्---२-३४, भयसे, भयके मारे; २-४० संकटसे, भयसे भयानकानि-११-२७ विकरालः भयंकर भयाभये---१८-३० भय और ग्रभयको भयावह:--३-३५ भयानक भवन--११-४५ भयसे भरतर्षभ---३-४१; ७-११, १६; द-२३; १३-२६; १४-१**२**; १८-३६ हे भरतश्रेष्ठः ग्रर्ज्न भजताम्--१०-१० भजनेवालों- भरतश्रेष्ठ--१७-१२ हे भरतश्रेष्ठ ग्रर्जुन

श्रेष्ठ ग्रर्जुन भति—६-१८; १३-२२ पोषण करनेवाला, भर्ता भव---२-४५; ६-४६; ८-२७; ६-३४; ११-३३, ४६; १२-१०; १८-५७, ६४ (तू) हो भवत:--४-४ ग्रापका; १४-१७ (वे दो) उत्पन्न होते ह भवति--१-४४; २-६३; ३-१४; ४-७, १२; ६-२, १७, ४२; ७-२३; ६-३१; १४-३, १०, २१; १७-२, ३, ७; १८-१२ (वह) होता है, पैदा होता है, उत्पन्न होता है भवन्तम्---११-३१ स्रापको भवन्तः--१-११ म्राप, म्राप सब भवन्ति-३-१४; १०-५; पैदा होते हैं भव:--१०-४ उद्भव, उत्पत्ति, जन्म भवान्--१-५; १०-१२; ११-३१ वस्तुको ग्राप

भरतसत्तम--१८-४ हे भरतोंमें भवाप्ययौ--११-२ उत्पत्ति और नाश (प्रलय) भवामि-१२-७ (मैं) होता हूं १*५-६€* भविता---२-२०; होनेवाला, (वह) होगा भविष्यताम्---१०-३४ भविष्यमें उत्पन्न होनेवालोंका भविष्यति-१६-१३ (६ह) होगा भविष्यन्ति--११-३२ (वे) होंगे भविष्याणि-७-२६ इसके बाद होनेवाले भविष्यामः---२-१२(हम) होंगे भवेत्-१-४६; ११-१२ (वह) हो भस्मसात्—४-३७ भस्मीभूत, भस्मरूप भारत--१-२४; २-१० हे भारत (भरतकुलोत्पन्न) धृतराष्ट्र; २-१४; इत्यादि; हे भारत, श्रर्जुन १६-३ (वे) होते हैं. भावना—-२-६६ ध्यान, भक्ति भावम्--७-१५ भाव--स्वभावको; 9-28; E-E; E-88 स्वरूपको; १८-२० भाव--भावयत--३-११ (तुम)पोषण करो

भावयन्त:--३-११ पोषण करके भावयन्तु---३-११ पोषण करें भावसमन्विताः--१०-८ भावना-प्रेमयक्त, भाव-वाले, पूर्वक भावसंशुद्धिः---१७-१६ ग्रंतः-करणकी निर्मलता, भावना-शुद्धि भाव:---२-१६ ग्रस्तित्व, हस्ती; द-४, २० भाव, तत्त्व, स्वरूप; १८-१७ भाव, भावना भावा:--७-१२ भाव, पदार्थ; १०-५ भाव, भावना भावेष---१०-१७ पदार्थींमें, भावोंमें, रूपोंमें भावै:--७-१३ भावोंसे, स्वभावों-भाषसे---२-११ (तू) बोलता है भाषा---२-५४ लक्षण, व्याख्या भासयते--१५-६, १२ प्रका-शित करता है भास:--११-१२ तेजका. कांतिका: ११-३० तेज, प्रकाश भास्वता--१०-११ प्रकाशमय,

उज्ज्वल (ज्ञानदीप) से

मा:--११-१२ तेज भिन्ना-७-४ भेदवाली. भिन्न भीतभीतः---११-३५ भयभीत हुन्रा भीतम्--११-५० भयभीत (म्रर्जुन) को भीतानि--११-३६ भयभीत हुए भीताः--११-२१ भयभीत होकर भीमकर्मा---१-१५ पराक्रमी. भयानक कर्मवाला भीमाभिरक्षितम्--१-१० भीम-द्वारा रक्षित भीमार्जुनसमा:--१-४ भीम श्रौर ग्रर्जुनके समान भीष्मद्रोणप्रमुखतः--१-२५ भीष्म द्रोणके भीष्मम्--१-११; २-४; ११-३४ भीष्मको भीष्म:---१-५; ११-२६ भीष्म-पितामह भीष्माभिरक्षितम्--१-१० भीष्म-द्वारा रक्षित (सेना) भुक्त्वा--- ६-२१ भोगकर भुङ्कते---३-१२; १३-२१ (वह) भोगता है भुङ्क्व--११-३३ (तू) भोग भ्ञाते-- ३-१३ (वे) भोगते हैं, खाते हैं

भुञ्जानम्--१५-१० भोगनेवाले-भुञ्जीय--- २-५ में भोगूं भुवि-१८-६६ पृथ्वीमें भूतगणान्--१७-४ भूतगणोंको प्राणियोंके भूतग्रामम्—६-प समुदायमात्रको--सारे समु-दायको; १७-६ (पंच) महा-भूतोंको भूतग्रामः--- ८-१६ भूतसमुदाय, प्राणियोंका समुदाय भूतपृथग्भावम्---१३-३० प्राणियों-नानात्व—ग्रनेकत्व, जीवोंके भिन्न-भिन्न ग्रस्तित्व भूतप्रकृतिमोक्षम्--१३-३४ प्रकृति-के बंघनसे प्राणियोंकी मुक्ति भूतभर्तृ--१३-१६ प्राणियोंका पोषण करनेवाला भूतभावन--१०-१५ हे प्राणियों-को उत्पन्न करनेवाले, जीवों-के पिता भूतभावनः—-६-५ भूतोंको उत्पन्न करनेवाला. प्राणी-उत्पन्न करनेवाला, मात्रको उत्पन्न करनेवाना

भूतभृत्-- ६-५ भूतोंको घारण

करनेवाला, जीवोंका भरण करनेवाला भूतमहेश्वरम्---११ भूतोंके महेश्वर—स्वामीको, प्राणी-मात्रके महेरवर (रूप)की भूतविशेषसंघान् — ११-१५ भूत-विशेषके समुदायको, जुदे-जुदे प्रकारके प्राणियोंके समु-दायोंको भूतसर्गा--१६-६ प्राणियोंकी दो सृष्टियां (संपन्) भूतस्थ:-- ६-५ जीवोंमें रहा हुम्रा भृतम्--१०-३६ भूत, ग्रस्तित्व-वाला कोई भी, भूतमात्र भूतादिम्---१३ भूतोंके कारण-रूपको, प्राणियोंके श्रादि-कारणको भूतानाम्--४-६; १०-५, २०, २२; ११-२; १३-१५; १८-४६ भूतमात्रका, भृतोंका,

प्राणियोंका

भूतानि---२-२८, ३०, ६६; ३-

१४, ३३; ४-३५; ७-६,

२६; ५-२२; ६-४, ६;१४-

१३, १६ भूत, प्राणी, भूत-

मात्र; २-३४ लोग; ६-२५

भूतोंको, भूत्रवेतादि लोकको

मृति:--१८-७८ उत्तरोत्तर ऐरवर्य-की वृद्धि, वैभव भृतेज्या:---६-२५ विनायकादि भूतगणको पूजा करनेवाले, भूतप्रेतादिको पुजरेत्राले भूतेश--१०-१५ हे भूतोंके पति, जीवों के ईश्वर भूतेषु--७-११; ८-२०; १३-१६, १७; १६-२; १८-२१, ५४ प्राणियोंमें, प्राणियोंके विषयभें भूत्वा---२-२०, ३५, ४८; ३-३०; ५-१६; ११-४०; १५-१३, १४ होकर, उत्पन्न हो-होकर भमि:--७-४ पृथ्वी (तन्मात्रा) भृमौ--- २- = भूमिमें, इस लोकमें भ्य:---२-२०; ६-४३; १०-१, १८; ११-३४, ३६, ४०; १३-२३; १४-१; १४-४; १८-६४ फिरसे, अब फिर; ७-२ ग्रविक भ:---२-४७ देखो, 'मा भू:' (न होस्रो) भृगु:---१०-२५ भृगु ऋषि भेदम्--१७-७; १८-२६ भेदको भेर्य:--१-१३ भेरियां, नगाड़े

भोक्ता-- ६-२४; १३-२२ भोग-नेवाला, भोक्ता भोक्तारम्--५-२६ भोक्ताको भोक्तुम्---२-५ खानेको, खाना भोक्तृत्वे--१३-२० भोगमें. भोक्ष्यसे--- २-३७ (तू) भोगेगा भोगान--- २-५; ३-१२ भोगोंको भोगा:--१-३३; ५-२२ भोग भोगो--१६-१४ विषयभोग जिसे प्राप्त हुए हों ऐसा व्यस्ति, भोगो भोगैश्वर्थगतिम्--- २-४३ भोग ग्रौर ऐश्वर्य प्राप्त करने-के (लिए) भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम्--- २-४४भोग और ऐश्वर्यमें स्नासकत हुस्रांकी भोगै:--१-३२ भोगोंसे भोजनम्--१७-१० म्राहार, भोजन भ्रमति--१-३० (वह) फिरता है, घूमता है भ्रातृन्--१-२६ भाइयों हो भ्रामयन्--१८-६१ भ्रमण कराता हुमा, घुमाता हुमा भ्रुवो:--५-२७; द-१० (दो) भ्रुकृटियों के (बीच)

H

मकर:--१०-३१ मगर, मगरमच्छ मन्चित्त:--६-१४; १८-५७, ५८ जिसका चित्त मुक्तमें लगा हुग्रा है, मुभमें परायण मच्चित्ताः--१०-६ जिनके चित्त मुभामें लगे हुए हैं वे, मुभामें चित्त पिरोनेवाले मणिगणाः--७-७ मणियोंका समूह, मनके मतम---३-३१, ३२; ७-१८; १३-२; १5-६ माना ्हुग्रा, मानना, ग्रभिप्राय, मत मत:---६-३२, ४६, ४७; ११-१८; १८-६ माना हुग्रा, माना जाता है मता---३-१; १६-५ मानी हुई, मानी गयी है मता:---१२-२ माने गये हैं, माने जाते हैं मति:--६-३६; १८-७०, ७८ बुद्धि, मत, श्रभिप्राय मते--- ५-२६ (दो गतियां) मानी गई हैं मत्कर्मकृत्---११-५५ मेरे ही लिए कर्म करनेवाला

मत्कर्मपरमः--१२-१० मेरे ही लिए किये जानेवाले कामों-में परायण, कर्ममात्र मभे श्रर्पण करनेवाला मतः--७-७ मुक्तसे, मेरी अपेक्षा; 9-83: १०-५. १५-१५ मुभसे, मुभमेंसे मत्परमः---११-५५ मुक्तमें परायण मत्परमाः--१२-२० मुक्तमें परायण मत्पर:---२-६१; ६-१४; १८-५७ मुक्तमें तन्मय, मेरा ध्यान धरता हुआ, मुक्तमें परायण मत्परायण:-- ६-३४ मुक्ते योगकी परा गति माननेवाला, मुक्तमें परायण मत्परा:--१२-६ मुक्तमें परायण मत्प्रसादात-१८-५६, ५८ मेरी दयासे, मेरी कृपासे मत्वा---३-२५; १०-५; ११-४१ मानकर, जानकर, विचारकर मत्संस्थाम्--६-१५ मेरी प्राप्तिमें मिलनेवाली मत्स्थानि-- ६-४, ५, ६ मेरे श्राधारपर रहनेवाल मदनुप्रहाय---११-१ मुभपर

दया करके, मुभपर अनुग्रह करनेके लिए मदर्थम्--१२-१० मेरे लिए, मद्भावा:---१०-६ मुक्तमें भाववाले मेरे निमित्त मदर्थे---१-६ मेरे लिए मदर्पणम्--- १-२७ मुभे ग्रर्पण (**कर**) मदम्---१८-३५ मद (को) मदाश्रय:--७-१ मेरे ग्राश्रयमें स्थित हुम्रा, मेरा म्राश्रय लेकर स्थित मद्गतप्राणाः--१०-६ मुभमें जिनकी इन्द्रियां स्थिर हो गई हैं, मुक्ते प्राण अर्पण करनेवाले मद्गतेन---६-४७ मुभमें पिरोये हुए (मनके) द्वारा मद्भवत:---६-३४; ११-५५; १२-१४, १६; १३-१५; १८-६५ मेरा भक्त मद्भवताः--७-२३ मेरे भक्त, मेरा भजन करनेवाले मद्भिक्तम्---१८-५४ मेरी भक्ति-को मद्भक्तेषु---१८-६८ मेरे भक्तोंमें मनवः---१०-६ मनु मद्भावम्--४-१०; १४-१६ मेरे भावको, मेरे

स्वरूपको मद्भावाय--१३-१८ मेरे भावको मद्याजिन:-- ६-२५ मेरी पुजा करनेवाले, मुभे पूजनेवाले, भजनेवाले मद्याजी-- १-३४; १८-६५ मेरी पूजा करनेवाला, मेरे निमित्त यज्ञ करनेवाला मद्योगम्--१२-११ मेरे निमित्त कर्म करने भरकी, मेरे साथ योग साधनेकी मद्वचपाश्रयः---१८-५६ मेरा शरणागत, मेरा ग्राश्रय लेनेवाला मधुसूदन---१-३५; ६-३३; द-२ हे मघु-सूदन कृष्ण मधुसूदन:---२-१ मधुसूदन कृष्ण मध्यम्---१०-२०, ३२; ११-१६ मध्य स्थिति, मध्य मध्ये---१-२१, २४; २-१०; ८-१०; १४-१८ बीचमें, मध्यमें ८-५; मनवे-४-१ (ग्रपने-विवस्वान-के पुत्र) मनुको

मनसः---३-४२ मनमे, मनकी ग्रपेक्षा मनसा---३-६, ७, ४२; ५-११, १३; ६-२४; ६-१० मन-से, मनद्वारा मन:--१-३० मगज, चित्त; 7-80, 80; 3-80, ४२; ५-१६; ६-१२, १४, २५, २६, ३४, ३५; ७-४; ६-१२; १०-२२, ११-४५; १२-२, ५; १५-६; १७-११ मन, मनको मनःप्रसादः---१७-१६ मनको प्रसन्नता, चित्तप्रसन्नता मनःप्राणेन्द्रियकियाः --- १८-३३ मन, प्राण और इन्द्रियोंकी **क्रिया**ग्रोंको मनःपष्टानि-१५-७ जिनके साथ मन छठा है, उन पांच इंद्रियों को मनीषिण:--- २-५१; १८-३ बुद्धि-मान लोग, विचारवान पुरुष मनीषिणाम् — १८-५ विवेकियोंका मनुष्यलोके ---१५-२ मनुष्यलोकमें मनुष्याणाम्--१-४४ मनुष्योंका; ७-३ मनुष्योंमें मनुष्या:--३-२३; ४-११ लोग मन्ध्येष-४-१८; १५-६६

लोगोंमें मनुष्योमें, मनु:--४-१ (वैवस्वत) मनु मनोगतान्---२-५५ मनमें स्थित (कामनाओं) को, मनमें आये हुएको मनोरथम्--१६-१३ मनोरथको, इच्छाको मन्तव्य:---१-३० मानने योग्य, मानना चाहिये मन्त्रहीनम्--१७-१३ मंत्ररहित मन्त्र:-- ६-१६ यज्ञमें बोला जाने-वाला मंत्र मन्दान् -- ३-२६ मंदब्द्वियोंको मन्मनाः--६-३४; १८-६५ मुभमें मन लगानेवाला, मुभाने लगन वाला मन्मया:--४-१० मुक्तमें परायण, मेरा ही ध्यान घरनेवाले मन्यते--- २-१६; ३-२७; ६-२२; १८-३२ (वह) मानता है मन्यन्ते--७-२४ (वे) मानते हैं मन्यसे---२-२६; ११-४;१८-५६ (तू) मानता है मन्ये--६-३४; १०-१४ (मैं) मानता हुं मन्येत-- ५- ( उसको ) मानना चाहिए, (वह) माने, समभे मम-१-७, २६: २-८: ३-२३: ४-११; ७-१४, १७, २४; ११; E-28: £-X. १०-७, ४०, ४१; ११-१, ७, ४६, ५२; १३-२; १४-२, ३; १४-६, ७; १८-७८ मेरा . सया---१-२२; ३-३; ४-३, १३; ७-२२; ६-४, १०; १०-१७. ३६. 80: ११-२, ४, ३३, ३४, ४१, ४७; १५-२०; १६-१३, १४, १५; १८-६३, ७३ मुभसे, मेरे द्वारा मयि---३-३०; ४-३५; ६-३०, ७-१; ७-१२; ३१: 5-6; 8-78; 87-7, £, 9, 5, E, 88; 83-80; १८-५७, ६८ मुभमें मय्यपितमनोबुद्धः-१२-१४ म् भ-में मन और बुद्धि अपित करनेवाले म्यावेशितचेतसाम्-१२-७ मुभ-में जिन हा चित्त पिरोया हम्रा है उनका-उनको मरगात् -- २-३४ मरणसे, मरण-की ग्रपेक्षा

मरोचि:-१०-२१ मरीचि (नामक वायु) महत:--११-६, २२ मस्त, मह-तोंको मस्ताम्--१०-२१ (सात) महतों (वायुग्रों) को, वायुग्रोंमें मर्त्यलोकम--- ६-२१ मृत्युलोक--संसार (को) मर्त्येषु-१०-३ मरणशील-मनुष्यों-मं, मृत्युलोकमें मलेन---३-३८ मैलसे महतः--- २-४० वड़े (भय) से महता-४-२ बड़े (दीर्घ काल) से महति--१-१४ बड़े (में) महतीम--१-३ बड़ी सेनाको महत--१-४५; ११-२३; १४-३, ४ वडा, विशाल महद्ब्रह्म--१४-३ प्रकृति, महद्-ब्रह्म महद्योनि:--१४ - ४ विशाल उत्पत्तिस्थान महर्षय:---१०-२, ६ महर्पि महर्षिसिद्धसंघा:--११-२१ मह-सिद्धोंके वियों ग्रौर समूह-समुदाय महर्षीणाम्--१०-२, २५ महर्षि-योंका, महर्षियों नें

महात्मनः---११-१२; १८-७४ महात्माका महात्मन्--११-२०, ३७ हे महात्मन् महात्मा--७-१६; ११-५०महात्मा 8-83 महात्मानः--- ५-१५; महात्मा महानुभावान् — २ ५ प्रभावशाली ग्रायोंको, महानुभावोंको महान्—६-६; १८-७७ बड़ा, महान महापाप्मा---३-३७ महापापी महाबाहु:---१-१८ महाबाहु, लंबी बाहुवाला महाबाहो---२-२६, ६८; ३-२८, मा---२-३, ४७, ७-५; १०-१; 35; ११-२३; १४-४; १८-१, १३ हे लंबी बाहुवाले महाभूतानि--१३-५ (पंच) महा-भूत--पृथ्वी, जल, तेज, वायु ग्रौर ग्राकाश महायोगेश्वरः---११-६ महा योगेश्वर महारथा:--१-६; २-३५ महा- मातुला:--१-३४ मामा रथी (अनेक)

महाशनः---३-३७ बहुत खानेवाला. पेटू महिमानम्--११-४१ महिमाको महीकृते--१-३५ पृथ्वीके लिए, जमीन (के टुकड़े) के लिए महीक्षिताम्---१-२५ राजाग्रोंका महीपते---१-२१ हे महीपति. हे राजन् महीम्---२-३७ पृथ्वीको महेश्वरः---१३-२२ महेश्वर, स्वामी महेष्वासा:--१-४ बड़े धनुर्धारी मंस्यन्ते--- २-३५ (वे) मानेंगे नहीं--मा ४३; ५-३, ६; ६-३५, (निषेधवाचक); ११-४६ न होत्रो; माभू: २-४७ न होत्रो; मा व्यथिष्टाः ११-३४ हरो मत, त्रास मत पात्रो; मा श्च:--१६-५; १८-६६ शोक न कर, विषाद न कर; मा स्म गमः २-३ न जा---न प्राप्त हो माता-६-१७ माता महारथ:--१-४, १७ महारथी मातुलान्--१-२६ मामाग्रोंको मात्रास्पर्शाः---२-१४ बाह्य

महाशङ्ख्यम्---१-१५ बड़े शंखको

पदार्थींके संयोग, इंद्रियोंके स्पर्श माधव---१-३७ हे माधव-कृष्ण माधव:--१-१४ कृष्ण मानव:---३-१७; १८-४६ मन्ष्य मानवाः---३-३१ मनुष्य मानसम्---१७-१६ मानसिक मानसा:--१०-६ मनसे— संकल्पसे उत्पन्न मानापमानयोः---६-७; 8 2-ग्रौर ग्रपमानमें—के विषयमें मानुषम्--११-५१ मानवीय, मनुष्यका मानुषीम्--६-११ मनुष्यका, मानवीय (रूपको) मानुषे—४-१२ मनुष्योंके (लोक) माम्---१-४६ इत्यादि; मुभे मामकम्--१५-१२ मेरा मामका:--१-१ मेरे मामिकाम्---६-७ मेरी मायया--७-१५; १८-६१ माया-द्वारा, मायाके बलसे माया-७-१४ माया मायाम्--७-१४ मायाको मारुत:---२-२३ पवन, वायु

मार्गशीर्ष:--१०-३५ मार्गशीर्ष मास, अग्रहायण (अगहन) मार्दवम्---१६-२ कोमलता, ग्रकूरपन, मृदुता मासानाम्--१०-३४ महीनोंमें माहात्म्यम्--११-२ महत्ता, महिमा, माहात्म्य मित्रद्रोहे---१-३८ मित्रद्रोहमें मित्रारिपक्षयो:---१४-२५ मित्र-पक्ष ग्रौर शत्रुपक्षमें १८; १४-२५ मान मित्रे---१२-१८ मित्रके विषयमें मिथ्या--१८-५६ मिथ्या मिथ्याचार:--३-६ पापाचारी, दांभिक, मिथ्याचारी मिश्रम्---१८ मिश्र, श्भाश्भ म्बतम्--१८-४० मुक्त मुक्तसङ्गः---३-६; १८--२६ ग्रासक्तिरहित, रागरहित मुक्तस्य--४-२३ मुक्तका मुक्त:--- ५-२८; १२-१५; १८-७१ मुक्त, छ्टा हुग्रा, मुक्त (होकर) मुक्तवा--- ५-५ छोड़कर मुखम्--१-२६ मुंह मुखानि--११-२५ मुख मुखे--४-३२ मुंहमें म्ख्यम्---१०-२४ मुख्यका

मुच्यन्ते---३-१३, ३१ (वे) मुक्त होते हैं मूनय:---१४-१ मुनि मुनिः---२-५६; " ५-६, २८; १०--- २६ मुनि मुनीनाम्--१०-३७ मुनियोंका, म्नियोंमें मुने:---२-६६; ६-३ मुनिकी मह:---१८-७६ फिरसे मुमुक्षभि:--४-१५ मोक्षकी इच्छा करनेवालोंद्वारा मुह्यति---२-१३; ५-२७ (वह) मोहग्रस्त होता है, मूच्छित होता है मुह्यन्ति--- ५-१५ (वे) मोहग्रस्त होते हैं, मोहमें फँसते हैं मुढग्राहेण---१७-१६ दुराग्रहसे मूढयोनिष्---१४-१५ पश्वादि योनियोंमें, मूढ़ योनियोंमें मुढ:--७-२५ ग्रज्ञान, मूढ मूढाः---७-१५; ६-११; १६-२० मुर्ख लोग, मृढ़ लोग मृर्तयः -- १४-४ मूर्ति, प्राणी र् मूर्घ्न—=-१२ मस्तक—ब्रह्म-रंघ-में मुलानि---१५-२ जड़, मूल मृगाणाम्--१०-३० मृगोंका--

पश्योंका (- में) मगेन्द्र:---१०-३० सिंह मृतम्---२-२६ मरे हुए, मरने-वालेको मृत्युम्-१३-२५ मृत्युको मृत्युसंसारवर्त्मनि—६-३ मृत्यु-मय संसारमार्गमें मृत्युसंसारसागरात्—१२-७ मृत्यु-मय संसारसे, मृत्युरूपी संसारसागरसे मृत्यु:---२-२७; ६-१६; १०-३४ मृत्यु, मरण मे--१-२१, २६, ३०, ४६; ३-२, २२, ३१, ३२; ४-३, ४, ६, १४; ६-३०, ३६, ३६, ४७; ७-४, ४, १८; ६-४, २६, ३१; १०-१, २, १८, १६; ११-५, ८, १८, ४५, ४७, ४६; १२-२, १४, १५, १६, १७, १६, २०; १३-३; १६-६, १३; १८-४, ६, ६४, ६४, ६६, ७०, ७७ मेरा; २-७; 4-8; ६-२६; १०-१३; ११-४, ३१, ४५ मुभे; १८-१३, ३६, ५० मेरे पाससे

मेघा---१०-३४ बुद्धि मेधावी--१८-१० ग्रात्मज्ञानी, बुद्धिमान मेरः---१०-२३ मेर पर्वत मैत्र:--१२-१३ मित्रभाववाला मोक्षकाङ्क्षिभिः--१७-२५ मुम्-क्षुत्रोंसे, मोक्षेच्छुबोद्वारा मोक्षपरायण:--- ५-२८ मोक्षके विषयमें परायण मोक्षयिष्यामि--१८-६६ (मैं) मुक्त करूंगा मोक्षम्---१८-३० मोक्षको मोक्ष्यसे--४-१६; ६-१, २८ (तू) मुक्ति पायेगा, बचेगा मोघकर्माण:--- ६-१२ व्यर्थ कर्म करनेवाले मोघज्ञानाः---६-१२ मिथ्या ज्ञान-वाले मोघम्---३-१६ व्यर्थ, फिज्ल मोघाशाः---६-१२ व्यर्थं ग्राशा-वाले मोदिष्ये--१६-१५ (मैं) आनंद मान्गा मोहकलिलम्---२-५२ मोहरूपी यक्षरक्षसाम्--१०-२३ यक्षों ग्रौर कीचड़को मोहजालसमावृताः--१६-१६मोह- यक्षरक्षांसि--१७-४ यक्षों ग्रौर जालमें फंसे हुए

मोहनम्---१४-८; मोहकारक, मोहमें डालने-वाला, मूर्च्छा प्राप्त कराने-वाला मोहम्-४-३५; १४-२२ मोह (को) मोहयसि---३-२ (तू) भ्रमित करता है, शंकाशील बनाता है मोह:--११-१; १४-१३; १५-७३ मोह, मूढ़ता मोहात्-१६-१०; १८-७, २४, ६० मोहसे, मोह-के वश होकर मोहितम्-७-१३ मोहग्रस्त मोहग्रस्त मोहिता:--४-१६ मोहिनीम्—६-१२ मोहमयी, मोहमें रखनेवाली (को) मीनम्--१०-३८; १७-१६ मौन, वाणीका संयम मौनी--१२-१६ मौन रखनेवाला म्रियते--- २-२० मरता है

## य

राक्षसोंमें राक्षसोंको यक्ष्ये—१६-१५ (मैं) यज्ञ करूंगा मेंसे बचे हुए अमृतका पान यच्छुद्ध:---१७-३ जैसी श्रद्धावाला यजन्तः---६-१५ पूजन करते हुए यजन्ति—६-२३ (वे) भजते हैं, पूजा करते हैं यजन्ते--४-१२; ६-२३; १६-१७; १७-१, ४ (वे) पुजते हैं, यज्ञ करते हैं, भजते हैं यजु:---६-१७ यजुर्वेद यज्ञक्षपितकल्मषाः--४-३० यज्ञ-द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गये हैं, नष्ट हो गये हैं वे यज्ञतपसाम्---५-२६ यज्ञ ग्रौर तपका यज्ञतपः कियाः --- १७-२५ यज्ञ ग्रीर तपरूपी कियाएं यज्ञदानतपःकर्म--१८-३, ५ यज्ञ. दान ग्रौर तपरूपी कर्म यज्ञदानतपः क्रियाः -- १७-२४ यज्ञ, यज्ञे--३-१५; १७-२७ यज्ञमें दान और तपरूपी कियाएं यज्ञेन-४-२५ यज्ञद्वारा यज्ञभाविताः—-३-१२ यज्ञ- यज्ञेषु—-द-२द यज्ञोंमें द्वारा संतुष्ट देवगण यज्ञम्--४-२५; १७-१२, १३ यत्--१-४५ जिससे यज्ञको यज्ञविद:--४-३० यज्ञ जाननेवाले यज्ञशिष्टामतभुजः --- ४-३१ यज्ञ-

करनेवाले यज्ञशिष्टाशिन:--- ३-१३ यज्ञमें-से बाकी रहा हुम्रा खाने-वाले यज्ञ:---३-१४; ६-१६; १६-१; १७-७, ११; १८-५ वैश्वदेवादि स्मार्त कर्म, यज्ञ यज्ञात्--३-१४ यज्ञसे, यज्ञमें-से; ४-३३ यज्ञकी स्रपेक्षा यज्ञानाम्---१०-२५ यज्ञोंमें यज्ञाय--४-२३ यज्ञके लिए. यज्ञार्थ यज्ञार्थात्---३-६ यज्ञार्थ--ईश्वरप्रीत्यर्थ--किये हए (कर्म) के सिवा, निष्काम रहकर किये हुए विहित कर्मके सिवा यज्ञाः---४-३२; १७-२३ यज्ञ यज्ञै:---६-२० यज्ञोद्वारा २-६ कि; २-७, ५ इत्यादि जो, जिसे; १५-८, ८ जो, जब

यतचित्तस्य--६-१६ नियत चित्त-स्थिरचित्तका वालेका. यतचित्तात्मा--४-२१: **E-80** जिसका ग्रंतःकरण ग्रौर देह नियममें--काबूमें--है, जिस-का मन अपने वशमें है वह, चित्त स्थिर करके

यतचित्तेन्द्रियिकयः--६-१२ जिसने चित्तकी और, इंद्रियोंकी कियाएं नियममें रखी है, वह चित्त ग्रौर इंद्रियोंको वश करके

यतचेतसाम्--५-२६ जिन्होंने भ्रपने मनको वशमें किया है (उन यतियोंका)

यतत:---२-६० प्रयत्नसे करने-वालेकी

यतता--६-३६ यत्नवानसे, यत्न करनेवालेके द्वारा

यतताम्--७-३ प्रयत्न करने-वालोंमें

यति -- ७-३ (वह) यत्न करता है यतते--६-४३ (वह) प्रयत्न करता है

यतन्तः---६-१४; १५-११ प्रयत्न यत्र---६-२०, २१; १५-३६, करनेवाले

यतन्ति--७-२६ (वे) प्रयत्न

२४

करते हैं, मंथन करते हैं यतमान:---६-४५ यत्न करता हन्ना यतय:--४-२८; ८-११ यति, प्रयत्नशोल याजिक, मृनि यतवाक्कायमानसः---१८-५२ वाणी, शरीर और मनको नियममें रखनेवाला--रखकर यतः---६-२६; १,३-३: १५-४: १८-४६, जहांसे, जिसमेंसे, जिसके द्वारा

यतात्मवान्---१२-११ संयमी. मनको काबुमें रखनेवाला, यत्नपूर्वक

यतात्मा---१२-१४ इंद्रियनिग्रही यतात्मान:--- ५-२५ जिलेन्द्रिय. वे जिन्होंने मनके ऊपर काव पा •िलया है

यतीनाम्---५-२६ यतियोंका यतेन्द्रियमनोबुद्धः--५-२८ जिसने इंद्रिय, मन तथा बढिको वशमें कर लिया है, इंद्रिय, मन ग्रौर बुद्धिको वशमें करके यत्प्रभावः---१३-३ जैसे प्रभाव-वाला. कैसे प्रभाववाला

७८ जहां, जिसमें, जिस काल; ८-२३ जब, जिस समय

यथा---२-१३, २२; ३-२५, ३८: ४-३७, ११; ६-१६; ६-६; ११-३, २८, २६ जिस प्रकार, जिस रीतिसे; ७-१ जिससे, किस प्रकार यथाभागम्---१-११ स्थानके ग्रनुसार, ग्रपने-ग्रपने स्थानपर यथावत्-१८ जैसे (बताये गये) हैं वैसे यथोक्तम्--१२-२० कहे अनुसार ४-७; ६-४, १८; १३-३०; १४-११, १४, १६ जब यदि---१-३८, ४६; २-६; ३-२३; ६-३२; ११-४, १२ भ्रगर ैग्रनायास, यदुच्छया--- २ ३२ ग्रपने ग्राप यदुच्छालाभसंतुष्टः--४-२२ श्रना-. यास प्राप्त लाभसे संतोष माननेवाला यद्वत्—२-७० जैसे, जिस प्रकार यद्विकारि-१३-३ जैसे विकार-वाला यन्त्रारूढानि-१८-६१ यंत्रपर बैठे हुए, चाकपर चढ़े हुए

२२; ८-६; ६-२१ जिसे यम:---१०-२६; ११-३६ यमराज यया---२-३६; ७-५; १८-३१, ३३, ३४, ३५ जिसके द्वारा यश:--१०-५: ११-३३ कीर्ति यश यष्टव्यम्--१७-११ यज्ञ करने योग्य, यज्ञ करना चाहिए यस्मात्--१२-१५ जिससे, जिसके द्वारा; १५-१८ जिस कारणसे, जिससे यस्मिन्---६-२२; १५-४ जिसमें, जिसके विषयमें यस्य---२-६१, ६८; ४-१६; 5-२२; १४-१; १5-१७ जिसका यस्याम्---२-६६ जिसमें य:---२-१६ इत्यादि; जो या---२-६६; १८-३०, ३२, ५० जो यातयामम्--१७-१० प्रहरतक पड़ा हुग्रा याति-६-४५; ६-५, ६, १३, २६; १३-२८; १४-१४; १६-२२ (वह) जाता है,

प्राप्त होता है

यादव---११-४१ हे यादव-कृष्ण यादसाम्--१०-२६ जलचरोंमें यादृक्---१३-३ जैसा यान्---२-६ जिन्हें यान्ति---३-३३; ४-३१; ७-२३, २७; ६-२३; ६-७, २४, ३२; १३-३४; १६-२० (वे) जाते हैं, अनुसरण करते हैं, प्राप्त करते हैं याभि:---१०-१६ जिनके द्वारा याम्---२-४२; ७-२१ जिसे यावत्--१-२२ जिससे, जबतक; १३-२६ जो कुछ यावान्---२-४६; १८-५५ जितना, जैसा जायगा, प्राप्त होगा या:--१४-४ जो युक्तचेतसः---७-३० वे जिनका ग्रंतः करण युक्त हुग्रा है, समदवको प्राप्त हुए नियमित चेष्टावाले युक्ततमः--६-४७ उत्तम योगी युक्ततमाः---१२-२ उत्तम योगी युक्तस्वप्नावबोधस्य--६-१७

जिसका सोना-जागना निय-मित है, सोने और जागनेमें प्रमाण रखनेवाले युक्तः---२-३६; 6-22; ८-११; १८-५१--से युक्त, वाला; २-६१; ४-१८; ५-८; ६-१४, १८ युक्त, योगी; ३-२६; ५-१२, २३ समतावान मनुष्य, समत्व रखनेवाला; ६-= ईश्वरपरायण मनुष्य युक्तात्मा-७-१८ निष्काम कर्मयोगी युक्ताहारविहारस्य--६-१७ जिस-खान-पान ग्रीर का घूमना-फिरना यथायोग्य है, ग्राहार-विहारमें प्रमाण रखनेवाला युक्ते--१-१४ युक्त, जुड़े हुए युक्तै:--१७-१७ एकाग्र चित्त-वालोंसे, समभावी पुरुषों-द्वारा युक्तचेष्टस्य--६-१७ यथायोग्य युक्तवा--६-३४ जोड़कर युगपत्-११-१२ एक ही समय, एक साथ युग अवधिवाली

यगे--४-८ युगमें युज्यते--१०-७ (वह) जुड़ता है, प्राप्त होता है; १७-२६ युक्त होता है; काममें स्राता है 40 युज्यस्ब---२-३८, प्रवृत्त हो युञ्जतः---६-१६ साधन करने वालेका, (ग्रात्माका प्रमात्माके साथ) संयोग साधने वालेका, संबंध जोड़ने वालेका २८; ७-१ युञ्जन्—६-१५, साघता हुग्रा, जोड़ता हुग्रा, (ग्रात्माका परमात्माके साथ) श्रनुसंधान (संयोग) करता हुम्रा युञ्जीत--६-१० (वह) स्थिर करे, साधे, के साथ जोड़े युञ्ज्यात्—६-१२ (वह) (योग) साधे युद्धमें युद्धविशारदाः---१-६ क्शल युद्धम्---२-३२ युद्धको युद्धात्---२-३१ युद्धसे, युद्धकी ग्रपेक्षा पुद्धाय---२-३७, ३८ युद्धके लिए, लड़नेके लिए षुद्धे--१-२३, ३३; १८-४३ युद्धमें

युधामन्युः---१-६ एक राजा-का नाम युधि--१-४ युद्धमें, लड़नेमें युधिष्ठिर:--१-१६ युधिष्ठिर राजा, धर्मराजा युध्यस्व---२-१८; ३-३०; ११-३४ (तू) लड़, युद्ध कर युयान:---१-४ सात्यिक युयुत्सव:---१-१ लड़नेकी इच्छा-वाले युगृत्सुम्--१-२८ लड़नेको उत्सुक, लड़नेकी इच्छावाले (को) ये---१-७ इत्यादि; जो ये---१-७, २३; ३-१३, ३१, ३२; ४-११; ५-२२; ७-१२, १४, २६, ३०; ६-२२, २३, २६, ३२; ११-२२, ३२; १२-१, २, ३, ६, २०; १३-१४; १७-१, ५ जो येन---२-१७; ३-२; ४-३५; ६-६; ५-२२; १०-१०; जिससे, जिसके द्वारा, जिसके कारण नये केनचित्--१२-१६ चाहे जिससे

येषाम्---१-३३; २-३५; ५-१६, \* १६; ७-२८; १०-६ जिनके योक्तव्यः--६-२३ साधने योग्य. साधन करना चाहिये योगक्षेमम्--- ६-२२ योगक्षेम, योग = न मिलनेवालेका मिलना, क्षेम-मिले हएकी रक्षा वस्थाको, समाधियोगको योगबलेन------- योगबलसे योगभ्रष्ट:--६-४१ योगसे विच-लित, योगभ्रष्ट योगमायासमावृतः--७-२५ योग-मायासे समावृत, (योगमाया --गुणोंका भ्रौर संघटन प्रकाशन) योगयज्ञा:--४-२८ योगरूपी यज्ञ श्रप्टांगयोग करनेवाले. साधनेवाले योगयुक्तः--५-६, ७; ८-२७ कर्मयोगका भ्राचरण करने-बाला, समत्ववाला, वह जिसने योग साधा है, योगसे युक्त योगयुक्तात्मा--६-२६ जिसने योग साधा है ऐसा पुरुष, योगी

योगवित्तमाः--१२-१ योगवेत्ताम्रों-में उत्तम, श्रेष्ठ योगी योगसंज्ञितम्--६-२३ योग नाम-वालेको योगसंन्यस्तकर्माणम्--४-४१ जिसने समत्वरूपी योग-द्वारा कर्म (फल) का त्याग किया है उसे योगसंसिद्ध:--४-३८ कर्मयोगमें जिसने सिद्धि-यश प्राप्त किया है ऐसा पुरुष, योगमें-समत्वमें गूर्ण मनुष्य योगसंसिद्धिम्---६-३७ योगकी फल--मोक्षको, सफलताको योगके योगसेवया--६-२० म्रनुष्ठानसे--सेवनसे योगस्थ:---२-४८ योगमें स्थिर, योगस्थ योगस्य--६-४४ योगका योगम् --- २-५३; ४-१, ४२ योग; ५-१, ५; ६-२, ३, १२, १६; ७-१; कर्मयोगको, योगको; ६-५; १०-७, १८; ११-८; घटना, युक्ति, शक्तिको; १८-७५ योगको

योग:---२-४८, ५०; ४-२,३; ६-१६, १७, २३, ३३, ३६ योग, निष्काम कर्ममार्ग, सम्यग्दर्शन, स्थिरता--समत्वरूप योग योगसे योगात्—६-३७ योगाय---२-५० योगके लिए (समत्वके लिए) योगारूढस्य--६-३ जिसे योग प्राप्त हुग्रा है उसका, जिसने योग साधा है उसका (को) योगारूढः-६-४ योगारूढ, सिद्ध योगी, पूर्ण योगी योगिन्---१०-१७ हे योगिन् योगिनम्—६-२७ योगीको योगिनः--४-२५; ५-११; <-२३; १४-११ योगी; .</p> ६-१६; ८-१४ योगीका (---को) योगिनाम्---३-३; ६-४२, ४७ योगियोंकी (--में) योगी--५-२४; ६-१, २, ८, १०, १५, २८, ३१, ३२, ४४, ४६; ६-२४, २७, २८; १२-१४ योगी योगे--- २-३६ योगमें, योगके ग्रनुसार

योगेन---१०-७; १२-६; १३-२४; १८-३३ योगके द्वास. श्रनुसंधानद्वारा, समताद्वारा, साम्यबुद्धिद्वारा योगेश्वर---११-४ हे योगके ईश्वर (कृष्ण) योगेश्वर योगश्वर:---१८-७८ (कृष्ण) योगेश्वरात्—-१द-७५ योगके ईश्वर (कृष्ण) के पाससे योगै:---५-५ योगमार्गद्वारा. कर्मयोगियोंद्वारा योत्स्यमानान्----१-२३ युद्ध करनेवालों, लड़नेवालोंको योत्स्ये---२-६; १८-५६ (मैं) लड़्ंगा योद्धव्यम्---१-२२ युद्ध करना लड़ना है युद्धकी योद्धकामान्---१-२२ कामनावालोंको, लडनेकी इच्छावालोंको योधमुख्यैः--११-२६ मल्य. योद्धाग्रोंसहित योघवीरान्--११-३४ वीर लड़ाकोंको योघा:--११-३२ लड़ाके, योद्धा योनिम्--१६-२० योनिको, भवको

योनिषु—१६-१६ योनियोंमें योनिः—१४-३, ४ गर्भस्थान, उत्पत्तिस्थान यौवनम्—२-१३ युवावस्था, यौवन

## ₹

रक्षांसि--११-३६ राक्षस रजस:--१४-१६ रजोगुणका, १४-१७ रजोगुणसे रजिस--१४-१२, १५ रजोगुणम रजः--१४-५, ७, ६, १०; १७-१ रजोगुण, रजस् रजोगुणसमुद्भवः---३-३७ रजो-गुणसे उत्पन्न रणसमुद्यमे--१-२२ रणसमा-रंभमें, रणसंग्राममें रणात्---२-३५ रणसे रणे---१-४६; ११-३४ रणमें रताः--- ५-२५; १२-४ रत, लगे रहनेवाले रथम्---१-२१ रथैको रथोत्तमम्--१-२४ उत्तम रथको रथोपस्थे--१-४७ रथमें, रथके पिछले भागमें रमते--- ५-२२; १८-३६ (तू वह) रमता है

रमन्ति--१०-६ (वे) ग्रानंदमें रहते हैं रवि:--१०-२१; १३-३३ सूर्यं रसनम्---१५-६ जीभ, स्वादे-न्दिय रसवर्जम् -- २-५६ रस को छोड़-कर-रस नहीं जाता रस:---२-४६; ७-= रस रसात्मक:---१५-१३ रसवाला, रसरूपी रस्याः---१७- दसदार रहसि-६-१० एकांतमें रहस्यम्-४-३ गुप्त बात, सार, मर्मकी बात राक्षसीम्--- ६-१२ राक्षसी (को) रागद्वेषवियुक्तैः---२-६४ रागद्वेष-रहित (द्वारा) रागद्वेषी---३-३४ रागद्वेष; १८-५१ रागद्वेषको रागात्मकम्---१४-७ इच्छा उत्पन्न करनेवाला, रागरूपी रागी--१८-२७ रागोंसे भरा हुग्रा, रागी राजगृह्यम्---६-२ गूढ़ वस्तुग्रोंमें —गृह्योंमें राजा—श्रेष्ठ राजन्--११-६; १८-७६. ७७ हे राजा

राजर्षय:--४-२; ६-३३ राजर्षि राजविद्या-- ६-२ विद्यायों में राजा--श्रेष्ठ विद्या राजसम---१७-१२, १८, २१; १८-८, २१, २४, ३८ राजस, राजसी राजसस्य--१७-६ रजोगुणी मनुष्यका (को), राजस रुद्रान्--११-६ रुद्रोंको प्रकृतिवालेका. राजसी, राजस:---१८-२७ रजोगुणी राजसा:--७-१२; १४-१5 राजसी, रजोगुणात्मक; १७-४ राजसी लोग राजसी---१७-२; १८-३१, ३४ राजसी, रजो-गुणात्मक राजा---१-२, १६ राजा राज्यम्--१-३२, ३३; २-८; ११-३३ राज्य, राज्यको राज्यसुखलोभेन--१-४५ राज्य-सुखके लोभसे राज्येन--१-३२ राज्यसे रात्रिम्------१७ रात्रिको रात्रि:-- ८-२५ रात्रि राज्यागमे---- १६ (ब्रह्मा- लघ्वाशी--- १८-५२ घ्रल्पाहारी, की) रात्रि शुरू होनेपर थोड़ा खानेवाला

राधनम्--७-२२ पूजा, श्रारा-धना. सेवा राम:--१०-३१ परश्राम रिप्:--६-५ दुश्मन, शत्र रुद्राणाम्--१०-२३ रुद्रोंमें रुद्रादित्याः -- ११-२२ रुद्र भीर स्रादित्य रुद्ध्वा--४-२६ रूंधकर, रोककर रुधिरप्रदिग्धान् --- २-५ खूनसे सने हुए (भोगोंको) रूपस्य---११-५२ रूपका रूपम्--११-३, ६, २०, २३, ४४, ४६, ४०, ४१; १८-७७ रूपको, स्वरूपको; ११-४७, ५२; १५-३ रूप, स्वरूप रूपाणि--११-५ रूप रूपेण--११-४६ रूपसे, रूपके साथ, रूप से युक्त रोमहर्षणम्--१८-७४ रोंगटे खड़े करनेवाली रोमहर्प:--१-२६ रोंगटे खड़े होना

ल

लब्धम्--१६-१३ प्राप्त किया १८-१७ मिलन होता है है, पा लिया है लब्धा--१८-७३ मिली, (मैंने) हुई लब्ध्वा--४-३६; ६-२२ पाकर, प्राप्त करके लभते--४-३६; ६-४३; ७-२२; १८-४५, ५४ (वह) प्राप्त करता है, पाता है लभन्ते---२-३२; ४-२५; ६-२१ (वे) पाते हैं, प्राप्त करते हैं लभस्व---११-३३ (तू) प्राप्त कर लभे---११-२५ (मै) पाता हुं लभेत्--१८-८ (वह) प्राप्त करे सके ऐसा लाघवम्---२-३५ तुच्छता-लघुता (को) लाभम्-६-२२ लाभको लाभालाभौ--- २-३८ लाभ ग्रौर हानि लिङ्गै:--१४-२१ चिह्नोंसे लिप्यते—५-७, १०; १३-३१ (वह) लिप्त होता है,-के लोकात्-१२-१५ लोकोंसे

लिम्पन्ति-४-१४ (वे) ग्रसर करते हैं, स्पर्श करते हैं प्राप्त की, (मुभे) प्राप्त लुप्तिपण्डोदकितयाः--१-४२ पिड-दानकी श्राद्ध-क्रियासे वंचित लुब्ध:--१८-२७ लोभी लेलिह्यसे--११-३० (तू) चाटता लोकक्षयकृत्--११-३२ लोकोंका नाश करनेवाला लोकत्रयम्---११-२० तीनों लोक; १५-१७ तीनों लोकों-को लोकत्रये--११-४३ तीनों लोकोंमें लोकम्---६-३३; १३-१३ लोक-को, जगतको लोकमहेश्वरम्--१०-३ लोकोंके महेश्वरको लोकसंग्रहम्---३-२०, २५ लोको-न्नति, लोककल्याण, लोकसंग्रह लोकस्य--५-१४; ११-४३ जगतका, लोकका लोक:-- ३-६, २१; ४-३१, ४०; ७-२५ लोक, दुनिया; ३-२१; १२-५ लोक ऊपर श्रसर होता है; लोकान्-६-४१; १०-१६;

१८-१७, ७१ लोकोंमें लोका:--३-२४; ८-१६; ११-२३, २६ लोक १५-१६, १८; १६-६ लोकमें, जगतमें लोकेष---३-२२ लोकोंमें लोभ:---१४-१२, १७; १६-२१ परद्रव्यकी इच्छा, लोभ लोभोपहतचेतसः--१-३८ लोभ-से जिनके चित्त मलिन हो गये हैं वे

व

वक्तुम्--१०-१६ कहनेके लिए वक्त्राणि---११-२७, २८, २६ मुख वध्यामि--७-२; **५-२३**; १०-१; १८-६४ (मैं) कहंगा वचनम्---१-२; ११-३५; १८-७३ वचन वच:---२-१०; १०-१; ११-१; १८-६४ वचन वज्रम्--१०-२८ दधीचि मुनिकी

११-३०, ३२; १४-१४; हिड्डियोंसे बना हुआ हिथयार —– বজা वद---३-२ (तू) कह वदति---२-२६ (वह) कहता है,. वर्णन करता है ६-४२; १०-६; १३-१३; वदनै:---११-३० मुखोंद्वारा वदन्ति--- ५-११ वे कहते हैं, वर्णन करते हैं वदसि--१०-१४ (तू) कहता है विदण्यन्ति---२-३६ (वे) कहेंगे, बोलेंगे वयम्---१-३७, ४५; हम; २-१२ हमलोग वर--- ५-४ श्रेष्ठ वरुण:---१०-२६; ११-३६ वरुण (जल-देवता) वर्णसंकरकारकै:--१-४३ वर्णीका संकर करनेवाले (केद्वारा) वर्णसंकर:---१-४१ वर्णसंकर वर्तते--- ५-२६; ६-३१; १६-२३ (वह) बरतता है वर्तन्ते---३-२५; ४-६; १४-२३ (वे) बरतते हैं, ग्रपना भाव व्यक्त करते हैं वर्तमानः---६-३१; १३-२३ बरतता हुआ, व्यवहार करता हम्रा

वर्तमानानि-७-२६ वर्तमान वर्ते---३-२२ (में) प्रवृत्त रहता हुं वर्तेत--६-६ (वह) बरते वर्तेयम्---३-२३ (मैं) बरतूं, प्रवृत्त रहूं ४-११ मार्ग, वर्त्म--३-२३; ग्राचरणको वर्षम्--- १-१६ वर्षाको वशम्--३-३४; ६-२६ वश, काबृ वशात्-- ६- बलसे, सामर्थ्यसे, जोरसे, प्रभावसे ' वशी---५-१३ जितेन्द्रिय, संयमी वशे--- २-६१ वशमें संयमीसे. वश्यात्मना---६-३६ जिसका मन ग्रपने वशमें है उसके द्वारा वसवः---११-२२ वस् वसुत्रोंमें वसूनाम्---१०-२३ वसृन्--११-६ वसुग्रोंको (मैं) वहन वहामि---१-२२ करता हूं, भार उठाता हूं श्रग्नि वह्नि:--३-३८ व:---३-१० तुम्हारी; ३-११, १२ तुम्हें वा---१-३२, इत्यादि, ग्रथवा वाक--१०-३४ वाणी

वाक्यम्---१-२१; २-१; १७-१५ वचन, वाक्य वाक्येन-३-२ वचनसे वाङ्मयम्---१७-१५ वाणीका, वाचिक वाचम्---२-४२ वाणीको वाच्यम्---१८-६७ कहने योग्य, कहना वाद:--१०-३२ (जल्प, वितंडा ग्रादिका) वाद, जिज्ञा-सुग्रोंके नीचकी चर्चा वादिन:---२-४२ बोलनेवाले वायु:---२-६७; ७-४; ६-६; ११-३६; १५-= वाय वायो:---६-३४ वायुका वार्लिय---१-४१; ३-३६ हे वृष्णिकुलोत्पन्न कृष्ण वासवः---१०-२२ इन्द्र वास:---१-४४ निवास वासांसि---२-२२ कपड़े, वस्त्र वासुकि:--१०-२८ वासुकि सर्प वासुदेवस्य--१८-७४ वासुदेवका वासुदेव:--७-१६; १०-३७; ११-५० सर्व प्राणियों में बसने-वाले ईश्वर-कृष्ण, वासुदेव विकम्पितुम् --- २-३१ भय करने-को

दुर्योधनका भाई विकर्मण:--४-१७ निषिद्ध कर्मका विकारान्--१३-१६ बृद्धि इंद्रियादिके विकारोंको विकान्त:--१-६ पराक्रमी विगतकल्मषः---६-२८ पापरहित हुम्रा विगतज्वर:---३-३० शोक-संतापरहित, रागरहित विगतभी:---६-१४ भयरहित विगतस्पृह:---२-५६; १८-४६ वह विगत:--११-१ चता गया, दूर हो गया है इच्छा, भय ग्रौर कोवसे रहित, विगुण:---३-३५; १८-४७ गुणरहित विचक्षणाः---१८-२ विचारशील लोग, बृद्धिमान लोग विचालयेत्—३-२६ (वह) विवलित करे, बुद्धिभेद उत्पन्न करे

विकर्ण:--१- विकर्ण राजा, विचाल्यते--६-२२; १४-२३ चलायमान होता है, डिगता है, श्रालोडित होता है विचेतस:--- १-१२ विवेकदिष्ट-रहित-मुढ लोग विजयम्---१-३२ विजयको विजय:---१८-७८ विजय विजानतः -- २-४६ जाननेवाले ज्ञानोकी, श्रात्मानुभवीके, ज्ञानवान (को) विजानीत:---२-१६ (वे दो) जानते हैं स्पृहा (इच्छा) रहित, विजानीयाम्-४-४ (मैं) जान् जिसने कामनाएं छोड़ दी हैं विजितात्मा-५-७ शरीरके ऊपर जिसने विजय प्राप्त की है वह, जिसने श्रपना मन जीता है वह विगतेच्छाभयकोध:---५-२ विजितेन्द्रिय:---६-५ जिसकी इंद्रियां वशमें हैं वह, जिसने इंद्रियां जीती हैं वह, इंद्रियजित् विज्ञातुम्--११-३१ (विशेष रूपसे) जाननेको विज्ञानम्--१८-४२ विशेष ज्ञान, ग्रन्भवज्ञान, ग्रन्भव विज्ञानसहितम्---१ अनुभव-ज्ञानसहित, ग्रनुभववाला

विज्ञाय---१३-१८ जानकर ८-१६; १६-७ (वह) होता वितताः--४-३२ विस्तारितः वित्तेश:---१०-२३ कबेर विद्यामि--७-२१ (मैं) देता (वे) जानें हुं, करता हुं विदितात्मनाम्--५-२६ ग्रात्म- विद्याम्--१०-१७ (में) जानुं, ज्ञानियोंका, जिन्होंने अपनेको पहचाना है उनका जानकर द-१७; **१**०-२, १४; (वे) जानते थे, जानते हैं विद्धि---२-१७; ३-१५, ३२, ३७; ४-१३, ३२, ३४; १०-२४, २७; १३-२, १४-१२; १७-६, १२; समभ ३-१७: ४-३5; ६-४०;

ਲੈ, **ਲੈ** र्वाणत, वर्णन किये हुए विद्यात्-६-२३; १४-११ (उन्हें) जानना चाहिए, विद्यानाम्---१०-३२ विद्याग्रोंमें पहचानूं विद्याविनयसंपन्ने--५-१= विद्या ग्रौर विनयवानके विषयमें विद:--४-२; ७-२६, ३०; विद्वान---३-२४, २६ ज्ञानी, समभदार पुरुष १३-३४; १३-७; १८-२ विधानोक्ताः--१७-२४ शास्त्र-विहित, शास्त्रमें कही हुई विधिद्बट:--१७-११ विधि-पुर्वक ३-२; ७-५, १०, १२; विधिहोनम्---१७-१३ विधि-रहित १६, २६; १४-७, ८; विधीयते—-२-४४ (वह) स्थिर हो सकतो है, की जा सकतो है १८-२०, २१ (तू) जान, विधेयात्मा—२-६४ जिसका मन म्रपने काबुमें है वह विद्य:---२-६ (हम) जानते विनङ्क्ष्यसि---१८-५८ (तू) नाशको प्राप्त होगा विद्यते—-२-१६, ३१, ४०; विनद्य---१-१२ भ्रावाज करके, वजाकर

विनश्यत्स्—१३-२७ नाशवान प्राणियों में विना---१०-३६ सिवा, बिना विनाशम---२-१७ नाश (को) विनाश:-- ६-४० नाश विनाशाय-४-८ नाशके लिए विनियतम्---६-१८ ग्रच्छी तरह-से नियमबद्ध किया हुग्रा विनियम्य---६-२४ भ्रच्छी तरह-से नियममें रखकर विनिवर्तन्ते---२-५६ (वे) विरत (निवृत्त)होते हैं, शांत होते हैं विनिवृत्तकामाः---१५-५ जिनकी कामनाएं शांत हो गई हैं वे विनिश्चितै:---१३-४ निश्चित, निश्चयवालों (द्वारा) विन्दति--४-३५: ५-२१; १६-४५, ४६ (वह) प्राप्त ।करता है विन्दते-५-४ (वह) प्राप्त करता है विन्दामि--११-२४ (मैं) प्राप्त करता हं विपरिवर्तते—६-१० (वह) परि-वतन प्राप्त करता है, उत्पत्ति

विनश्यन्ति-४-४०; ५-२० ग्रीर नाश होता है, (रेहट-(वह) नाशको प्राप्त होता है की भांति) घुमता रहता .विपरीतम्—१५-१५ विपरीत, उल्टा विपरीतानि--१-३१ उलटा, विप-रीत विपरीतान्--१८-३२ उलटे (को) विपश्चित:---२-६० ज्ञानीका, विवेकदृष्टिवालेका, समभ-दारका विभवतम्--१३-१६ विभक्त विभक्तेषु-------- विविधतामें, बंटे हुग्रों में विभावसौ--७-६ श्रग्निमं विभुम्---१०-१२ सर्वव्यापी (ईश्वररूप) को विभु:--५-१५ परमेश्वर विभृतिभिः--१०-१६ विभृतियों-द्वारा विभृतिम्--१०-७, १८ विस्तार-को, विभूतिको विभृतिमत्--१०-४१ विभृति-वाला. वैभववान विभूतीनाम्--१०-४० विभृति-

योंका

विभूते:--१०-४० विभूतिका विमत्सर:--४-२२ ईर्घ्या-रहित, द्वेषरहित विमुक्त:---१-२८; १४-२०; १६-२२ मुक्त विमुक्ताः---१५-५ मुक्त विमुच्य---१८-५३ छोड़कर विम्ञ्चित--१८-३५ (वह) तजता है, छोड़ता है विमुह्यति---२-७२ (वह) मोहग्रस्त होता है विमुढ:--६-३८ मृढ, गड़बड़में पड़ा हुआ, भूलमें पड़ा हुआ विमृदभावः---११-४६ विमृद-चित्तता, परेशानी विमूढात्मा---३-६ मूढ़ पुरुष विमृढाः---१५-१० मूर्ख विमृश्य--१८-६३ भली प्रकारसे विचार करके विमोक्षाय--१६-५ मोक्षके लिए विमोध्यसे-४-३२ (तू) मुक्त विमोहयति---३-४० विराट:--१-४, १७ मत्स्य-देशका राजा

चिपटे हुए, विलग्ना:---११-२७ लिपटे हुए विवस्वतः--४-४ विवस्वानका विवस्वते--४-१ विवस्वानको विवस्वान् -- ४-१ सूर्य विविवतदेशसेवित्वम्--१३-१० एकांत स्थलका सेवन करने-की वृत्ति विविक्तसेवी---१८-५२ एकांत-सेवी विविधा:---१७-२५; १८-१४ जुदी-जुदी, विविध विविधै:---१३-४ जुदे-जुदे, विविध प्रकारके (द्वारा) विवृद्धम्---१४-११ बढ़ा हुआ विवृद्धे---१४-१२, १३ बढ़े हुएमें, वृद्धि पाये हुए (में) विश्ते--१८-५५ (वह) प्रवेश करता है होगा, मोक्ष प्राप्त करेगा विश्वन्ति—५-११; ६-२१; (वह) ११-२१, २७, २८; विविध प्रकारसे मोहमें डालता (वे) प्रवेश करते हैं है, मूच्छित करता है विशालम्—६-२१ विस्तीर्ण, विशाल विशिष्टाः--१-७ मुख्य, खास-खास विशिष्यते—३-७; ४-२; ६-६: ७-१७; १२-१२ (वह) विशेष है, श्रेष्ठ है, बढ जाता है, अच्छा है विशुद्धया-१८-५१ संस्कारी-शुद्ध (द्वारा) विश्रद्धात्मा--५-७ जिसने ग्रपने हृदयको शुद्ध किया है वह ११-विश्वतोम् खम् — ६-१५; ११ विश्वव्यापकको, चारों ग्रोर जिसके मुख हैं उसे, सर्वव्यापीको विश्वतोमुखः---१०-३३ चारों श्रोर मुखवाला, सर्वव्यापी विश्वम्---११-१६, ३८ विश्व, जगत, जगतको; ११-४७ विश्वव्यापीको विश्वमूर्ते—११-४६ हे विश्व-मूति विश्वरूपम्---११-१६ विश्वरूपको विश्वस्य---११-१८, ३८ जगतका, विश्वका विश्वे---११-२२ विश्वेदेव विश्वेश्वर---११-१६ हे जगतके ईश्वर विषमे--- २-२ कठिन समयमें, संकटमें

विषयप्रवालाः--१५-२ विषयरूपी जिनके पल्लव--ग्रंक्र--हैं वे, विषयरूपी कोंपलवाली विषयान् --- २-६२, ६४; ४-२६; १५-६; १८-५१ विषयोंको विषया:--- २-५६ विषय विषयेन्द्रियग्रंयोगात्--१८-३८ विषय और इन्द्रियों के संयोग-से---मिलापसे विषम्---१८-३७, ३८ जहर विषादम्--१८-३४ खिन्नताको. निराशा विषादी--१८-२८ शोकातुर, गमगीन विषीदन्--१-२= खिन्न होता हुम्रा, खेद पाता हुआ विषीदन्तम्---२-१, १० दु:खीको, उदास होकर बैठे हुएको विष्टभ्य--१०-४२ व्याप्त होकर, धारण करके विष्ठितम्--१३-१७ विशेष रूप-से स्थित (पाठान्तर 'विष्ठ-तम्') विष्णु:---१०-२१ विष्णु, सर्व-व्यापी भगवान

विष्णो--११-२४, ३०

कृष्ण—विष्ण

विसृजामि—-१-७, प्र (मैं) उत्पन्न करता हूं, सर्जन करता हूं

विसृज्य---१-४७ छोड़कर, ग्रलग रखकर

विस्तरशः—११-२; १६-६ विस्तारपूर्वक विस्तरस्य—१०-१६ विस्तारकी

विस्तरः—१०-४० विस्तार विस्तरेण—-१०-१८ विस्तारसे —-पूर्वेक

विस्तारम्—१३-३० विस्तारको विस्मयः—१६-७७ ग्राश्चर्य विस्मयाविष्टः—११-१४ ग्राश्चर्य में लीन, ग्राश्चर्यचिकत विस्मिताः—११-२२ विस्मित,

ग्राश्चर्यचिकित विहाय—-२-२२, ७१ छोड़कर, ग्रलग डालकर

विहारशय्यासनभोजनेषु--११-४२ खेलते, सोते, बैठते ग्रौर खाते हुए विहितान्—७-२२ निर्मित की हुई (को)

विहिताः—१७-२३ निर्माण किये हुए

वीक्षन्ते—११-२२ (वे) देखते हैं, निरीक्षण करते हैं

वीतरागभयकोध:—-२-५६ जिसके राग, भय ग्रौर कोध दूर हो गये हैं वह

वीतरागभयकोधाः—४-१० जिनके राग, भय और कोध दूर हो गये हैं वे; राग, भय और कोधसे रहित

बीतरागाः— द-११ जिन्होंने रागद्वेषादिका त्याग कियाँ है वे, वीतरागी

वीर्यवान्—१-५, ६ बलवान, शूरवीर

वृकोदरः—-१-१५ भेड़ियेके समान पेटवाला—-भीम

वृजिनम्—४-३६ पाप (समुद्र) को

वृष्णीनाम्—१०-३७ यादवोंमें, वृष्णिकुलमें

वेगम्—५-२३ जोरको, वेगको वेत्ता—११-३८ जाननेवाला, ज्ञाता वेत्ति—२-१६; ४-६; ६-२१;

७-३; १०-३, ७; १३-१, २३; १४-१६; १ = - २१, ३० (वह) जानता है, मानता है, अनुभव करता है बेस्थ--४-५; १०-१५ (तृ) जानता है वेद---२-२१, २६; ७-२६; १५-१ (वह) जानता है, मानता है; ४-५; ७-२६ (मैं) जानता हुं वेदयज्ञाध्ययनै:---११-४८ वेदों-से (वेदाभ्याससे), यज्ञसे ग्रीर शास्त्रोंके ग्रध्ययनसे वेदवादरता:---२-४२ वेदवादी वेदवित्--१५-१, १५ वेद जाननेवाला, जानी वेदविद:---- ५१ वेद जाननेवाले वेदानाम्--१०-२२ वेदोंमें वेदान्तकृत्--१५-१५ वेदान्तका कर्ता-प्रकट करनेवाला, वेदका रहस्य प्रकट करनेवाला वेदा:---२-४५; १७-२३ वेद वेदितव्यम्--११-१८ जानने योग्य वेदितुम्--१८-१ जाननेके लिए बेदेषु-- २-४६; द-२८ वेदोंमें वेदे--१५-१८ वेदमें, वेदोंमें

वेदै:---११-५३; १५-१५ वेदों-द्वारा वेद्यम्--- ६-१७; ११-३८ जानने योग्य वेद्य:---१५-१५ जानने योग्य वेपथु:--१-२६ कंपकंपी वेपमान:---११-३५ कांपता हुन्रा, धूजता हुआ वैनतेय:---१०-३० विनताका पुत्र--गरुड़ वैराग्यम्---१३-८; १८-५२ विरक्तता, वैराग्य, वैराग्यको वैराग्येण---६-३५ वैराग्यसे वैरिणम्---३-३७ वैरी--दुरमन-को वश्यकर्म--१८-४४ वैश्यका कर्म वैश्याः---१-३२ वैश्य वैश्वानर:--१५-१४ जठराग्नि, वैश्वानर ग्रग्न व्यक्तमध्यानि---२-२५ जिनका मध्यकाल प्रकट हो गया है ऐसे, जिनके बीचकी स्थिति व्यक्त है ऐसे व्यक्तय:--४-१८ स्थावर-जंग-मादि भूत, व्यक्त भूत--सृष्टि व्यक्तिम्--७-२४; १०-१४ प्रकट होना, व्यक्तता. स्वरूप

व्यतितरिष्यति—-२-५२ (वह) पार उतर जायगा व्यतीतानि-४-५ हो चुके,बीत गये व्यथन्ति--१४-२ (वे) नाशको प्राप्त होते हैं, व्यथा पाते हैं व्यथयन्ति---२-१५ (वे) पीड़ा देते हैं, व्याकुल करते हैं व्यथा---११-४६ म्रकुलाहट, व्यथा व्यथिष्ठाः---११-३४ देखो 'मा व्यथिष्ठाः' (न व्यथित हो) व्यदारयत्--१-१६ (उसने) चीर डाला व्यनुनादयन्--१-१६ गुंजा देने-वाला व्यपाश्रित्य--- ६-३२ ग्राश्रय लेकर व्यपेतभी:--११-४६ जिसका भय चला गया है वह, भयरहित व्यवसाय:--१०-३६; १८-५६ निश्चय व्यवसायात्मिका---२-४१, ४४ निश्चयवाली, निश्चयात्मक व्यवसित:---६-३० यथार्थ संकल्प-वाला, निश्चयवाला व्यवसिताः---१-४५ तैयार हुए व्यवस्थितान्--१-२० सज्ज, सजे हुए व्यवस्थितौ--३-३४ (दो) रहते हैं

व्यात्ताननम्--११-२४ खुले हुए मुखवालेको व्याप्तम्--११-२० व्याप्त (है) व्यामिश्रेण---३-२ मिश्र, दो ग्रर्थवाली व्याप्य--१०-१६ व्याप्त होकर व्यासप्रसादात्--१८-७५ व्यास-की कृपासे व्यास:--१०-१३, ३७ व्यास मुनि हम्रा, जपता हुम्रा व्युदस्य---१८-५१ छोड़कर, तज-कर, जीतकर व्युढम्---१-२ व्यूहके स्राकारमें व्यूढाम्--१-३ सज्ज, व्यूहाकार (को). व्रज--१८-६६ (तू) व्रजेत---२-५४ (वह) चलता है, बरतता है, चले, बरते

## श

शक्नोति—५-२३ (वह) सकता है, समर्थ है शक्नोमि—१-३० (मैं) सकता हूं, समर्थ हूं शक्नोषि—-१२-६ (तू) सकता है, समर्थ है शक्यसे--११- (तू) सकता है, समर्थ है शक्यम्--११-४; १८-११ शक्य शक्यः—६-३६; ११-४८; ् ५३, ५४ शक्य शङ्खम्--१-१२ शंख (को) शङ्खाः--१-१३ शंख शङ्खान्--१-१८ शंखों (को) शङ्खौ--१-१४ (दो) शंख शठ:---१८-२८ वंचक, धोखा देनेवाला, शठ शतशः--११-५ सैकड़ोंमें, सैकड़ों शत्रुत्वे-- ६-६ शत्रुत्वमें शत्रुम्--३-४३ शत्रुको शत्रुवत्—६-६ शत्रु-जैसा शत्रु:--१६-१४ शत्रु शत्रून्--११-३३ शत्रुश्रोंको शत्रौ--१२-१८ शत्रुमें शनै:--६-२५ धीरे शब्दब्रह्म--६-४४ वेद, वेदोक्त कर्मका फल, सकाम वैदिक कर्म करनेवालेकी स्थिति शब्द:--१-१३; ७-८ ग्रावाज, ध्वनि, शब्द शब्दादीन्-४-२६; १८-५१ शब्द ग्रादिको, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ग्रांदि पांच

इंद्रियविषयोंको शमम्--११-२४ शांतिको शम:---६-३; १०-४; १८-४२ ग्रंतनिग्रह, शांति, शम शरणम्—-२-४६; ६-१८; १८-५२, ६६ ग्राश्रय, शरण शरीरम्--१३-१; १४-८ शरीर, शरीरको शरीरका शरीरयात्रा---३-८ व्यापार--चेष्टा--स्थिति शरीरवाङ्मनोभिः---१८-१५ शरीर, वाणी ग्रौर मनद्वारा शरीरविमोक्षणात्--५-२३ शरीरके भ्रांत-देहांत-के पहले शरीरस्थम्---१७-६ स्थितको शरीरमें शरीरस्थः---१३-३१ स्थित शरीराणि---२-२२ देह, शरीर शरीरिण:---२-१८ शरीरी---जीव-ग्रात्मा-का शरीरे--१-२६; २-२०; ११-१३ शरीरमें शर्म---११-२५ सुख, शांति शशाङ्क:---११-३६; १५-६ चंद्रमा

सूर्य जिसकी ग्रांखें हैं, उसे शशिसूर्ययोः--७-८ चंद्र ग्रौर सूर्यमें, चंद्र-सूर्यकी शशी--- १०-२१ चंद्रमा शरवत्—६-३१ शाश्वत, सनातन शश्वच्छान्तिम्---१-३१ निरंतर सनातन शांतिको शस्त्रपाणय:---१-४६ हाथमें शस्त्रवाले शस्त्रभृताम्---१०-३१ शस्त्र-घारियोंमें शस्त्रसंपाते---१-२० शस्त्रप्रहारमें (प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते--शस्त्र-प्रहार शुरू होनेपर) शस्त्राणि---२-२३ शस्त्र शंकर:---१०-२३ शंकर शंसिस--५-१ (तू) बखानता है, स्तुति करता है शाखाः--१५-२ शाखाएं, डालियां शाधि---२-७ (तू) सिखावन दे, रास्ता बता शान्तरजसम्---६-२७ जिसका रजोगुण शांत हो गया है-शमन हो गया है, जिसके विकार शांत हो गये हैं शान्त:--१८-५३ शांत

शशिसूर्यनेत्रम्--११-१६ चंद्र ग्रीर शान्तिम्--२-७०, ७१; ४-३६; , ४-१२, २६; ६-१४; ६-३१; १८-६२ शांतिको शान्तिः---२-६६; १२-१२; १६-२ शांति शरीरका, शारीरम्--४-२१ शरीरकी शरीरसंबंधी. स्थिति; १७-१४ शारीरिक (तप) शाश्वतधर्मगोप्ता--११-१८ ग्रविचल सनातन धर्मका रक्षक शाश्वतम्--१०-१२; १८-५६, ६२ नित्य, सनातन, शाश्वत शास्वतस्य--१४-२ शास्वतकी शाश्वतः---२-२० शाश्वत शाश्वताः--१-४३ सनातन शाश्वती:---६-४१ शाश्वत शास्वते--- ५-२६ शास्वत, सना-तन, चलती आई (दो गतियां) शास्त्रविधानोक्तम्---१६-२४ शास्त्रमें कहा हुआ, शास्त्र-विधिको शास्त्रविधम्--१६-२३; १७-१ शास्त्रमें बताई हुई कियाको, शास्त्रविधिको-शिष्टाचारको

शास्त्रम्---१५-२०; १६-२४ शास्त्र' शिखण्डी---१-१७ शिखंडी शिखर-शिखरिणाम्--१०-२३ वालोंमें, पर्वतोंमें शिरसा---११-१४ सिरसे शिष्य:---२-७ शिष्य शिष्येण---१-३ शिष्यद्वारा, शिष्य शीतोष्णसुखदुःखदाः--- २-१४ सर्दी, गर्मी, सुख ग्रौर दुःख देनेवाले शीतोष्णुसुखदुःखेषु—-६-७; १२-१८ सर्दी, गर्मी, सुख और दु:खमें शुक्लकुष्णे—- ८-२६ शुक्ल ग्रीर कृष्ण (दो गतियां), ज्ञान श्रौर श्रज्ञानके (मार्ग) शुक्लपक्ष शुचः---१६-५; १८-६६ देखो 'मा शुचः' (शोक न कर) श्चि:--१२-१६ पवित्र श्चीनाम्--६-४१ पवित्र (लोगों) का शुचौ--६-११ पवित्र (में) शुनि--५-१८ कुत्तेमें

शुभान्—१८-७१ शुभ (लोकों) शुभाशुभपरित्यागी--१२-१७ शुभ श्रीर श्रशुभका त्य ग करनेवालां शुभाशुभफलैः—-६-२८ बुरे फलवाले (केंद्वारा) शुभाशुभम्----२-५७ शुभ स्रौर ग्रशुभको शूद्रस्य---१८-४४ शूद्रका शूद्राणाम्---१८-४१ शृद्रोंका शूद्रा:--- १-३२ शूद्र लोग, शृद्र शूरा:--१-४, ६ शूरवीर शृणु---२-३६; ७-१; १०-१; १३-३; १६-६; १७-२, ७; १५-४, १६, २६, ३६, ४५, ६४ (तू) सुन शृणुयात्--१८-७१ (वह) सुने शृणोति---२-२६ (वह ) सुनता है शृण्वतः--१०-१८ सुननेवालेकी, सुनते हुए शृण्वन्---५- सुनते हुए शैब्य:--१-५ एक राजाका नाम. शिबि लोगोंका राजा शोकम्---२-६; १८-३५ शोकको शोकसंविग्नमानसः---१-४७ शोक-से व्याकुल-व्यग्रचित्त

शोचित--१२-१७; १८-५४ (बह) शोक करता है, चिंता करता है शोचितुम्---२-२६, २७, ३० शोक करनेको शोषयति---२-२३ (वह) सुखाता शौचम्--१३-७; १६-३, ७; १७-१४; १६-४२ स्रंतर ग्रीर बाहरकी शुद्धि, शौच, पवित्रता शौर्यम्--१८-४३ पराक्रम, शौर्य श्याला:--१-३४ साले श्रद्दधानाः---१२-२० श्रद्धा रखने-वाले श्रद्धया--६-३७; ७-२१, २२; ६-२३; १२-२; १७-१, १७ श्रद्धाद्वारा—से श्रद्धा---१७-२, ३ श्रद्धा श्रद्धामय:--१७-३ श्रद्धावाला, श्रद्धामय श्रद्धावन्तः--३-३१ श्रद्धावाले श्रद्धावान्--४-३६; ६-४७; १८-७१ श्रद्धावाला श्रद्धाविरहितम्--१७-१३ श्रद्धा-शून्य, श्रद्धारहित श्रद्धाम्--७-२१ श्रद्धाको

श्रिताः—६-१२ ग्राश्रित, ग्राश्रय लेनेवाले श्रीमत्--१०-४१ लक्ष्मीवाला, कांतिवाला श्रीमताम्—६-४१ श्रीमंतोंका, साधन-विभूतिमानोंका, संपन्नोंका श्री:--१०-३४; १८-७८ श्री, शोभा, लक्ष्मी श्रुतम्--१द-७२ सुना हुमा, सुना श्रुतवान्--१८-७५ (मैं) सुनता था, (मैंने) सुना श्रुतस्य---२-५२ सुना हुम्रा श्रुतिपरायणाः--१३-२५ सुने हुए-पर श्रद्धा रखनेवाले श्रुतिविप्रतिपन्ना---२-५३ (ग्रनेक प्रकारके) सिद्धांत (श्रुतियां), सुनकर व्यग्न बनी हुई श्रुतौ--११-२ सुने हुए, सुने श्रुत्वा--२-२६; ११-३५; १३-२५ सुनकर श्रेय:--१-३१; २-७; ३-२, ११; १६-२२ श्रेय, कल्याण; २-४, ३१; ३-३४; ४-१; १२-१२ ग्रधिक ग्रच्छा, श्रेयस्कर

श्रेयान्---३-३५;४-३३; १८-४७ सक्ताः--३-२५ श्रासक्त ग्रच्छा, ग्रधिक ग्रच्छा श्रेष्ठ:---३-२१ प्रधान परुष, उत्तम परुष श्रोतव्यस्य---२-५२ स्नने योग्य-का, जिसका सुनना बाकी रहा हो उसमें, सने हुएके विषयमें श्रोत्रम--१५-६ कान श्रोत्रादीनि--४-२६ कान ग्रादि (इंद्रियों) को श्रोष्यसि---१५-५५ (त्) सुनेगा रवपाके--५-१८ क्तोंको पकाकर खानेवाले-चांडालमें ववशुरान्---१-२७ ववशुरोंको ववशुराः---१-३४ ववशुर श्वसन्---५- व्वास लेते हुए व्वेतै:--१-१४ धौले, सफेद (के द्वारा )

षण्मासाः-- ५-२४, २५ छ: मास

स

सक्तम्--१८-२२ ग्रासक्त सक्तः---५-१२ लिपटा हुन्ना, फंसा हुआ, ग्रासक्त

सखा--४-३; ११-४१, ४४ मित्र सखीन--१-२६ मित्रोंको, सखांग्रोंको सखे--११-४१ हे मित्र सख्य:--११-४४ सखाका, मित्रका सगद्गदम्---११-३५ गद्गद होकर, गद्गद कंठसे संकरस्य---३-२४ संकरका, ग्रव्यवस्थाका, वर्णसंकरका संकर:---१-४२ (वर्णीका) मिश्रण, संकर संकल्पप्रभवान्---६-२४ संकल्पोंसे उत्पन्न हुए (कामों )को संख्ये--१-४७; २-४ संग्राममं संगम्---२-४८; ५-१०, ११; १८-६, ६ ग्रासक्ति--संगको संगरहितम्--१८-२३ श्रासनित बिना संगवजित:--११-५५ (धनादि-की) ग्रासक्तिसे रहित संगविवर्जित:--१२-१८ काम-त्यागी, आसिक्तरहित संग:---२-४७ संग, आग्रह; २-६२ ग्रासक्ति संगात---२-६२ संगसे, ग्रासक्तिसे

सङ्ग्रामम्---२-३३ लड़ाई, संग्राम संघात:---१३-६ (शरीर, इंद्रिय म्रादिका) समुदाय, संघात सचराचरम्--६-१० स्थावर-जंगम पदार्थोंको; ११-७ स्थावर-जंगमसहित (जगत) को सचेता:---११-५१ प्रसन्नचित्त, शांत सच्छब्द:--१७-२६ 'सत्' शब्द सज्जते---३-२८ (वह) ग्रासक्त होता है सज्जन्ते--३-२६ (वे) स्रासक्त होते हैं, रहते हैं संजनयन्--१-१२ उत्पन्न करता हुआ, पैदा करता हुआ संजय--१-२ हे संजय संजयति--१४-६ उत्पन्न करता है, संयोग करता है, ग्रासक्त करता है संजय:---१-२, २४, ४७; २-१, ६; ११-६, ३४, ५०; १८-७४ संजय संजायते---२-६२; १३-२६;

१४-१७ उत्पन्न होता है

संज्ञार्थम्---१-७ नाम (जानने) के लिए, जानकारीके लिए सत-- ६-१६; ११-३७; १३-१२; १७-२३, २६, २७ ईश्वरका नाम, सत् सततयुक्तानाम्---१०-१० (म्भ-में) सतत तन्मय रहने-वालोंका सततयुक्ताः---१२-१ ग्रहर्निश समाहित रहते हुए, निरंतर ध्यान करते हुए सततम्--३-१६; ६-१०; 5- 28; 6- 28; 27-28; १७-२४; १८-५७ निरंतर, सदा, हमेशा सत:---२-१६ सतका सति-१८-१६ होनेपर, होते हुए भी सत्कारमानपूजार्थम्--१७-१५ सत्कार, मान ग्रौर पूजाके निमित्त-प्राप्त करनेके लिए सत्त्वम्--१०-३६; १४-५, ६, ह, १०, ११; १७-१ सत्त्व, सत्त्वगुण; १०-४१; १३-२६; १८-४० वस्तु, पदार्थ, प्राणी

पुरुषोंका, सात्त्विक भावना-वालोंका सत्त्वसमाविष्टः---१८-१० स्रात्मा-अनात्माका विवेक करनेवाला, शुद्ध भावनावाला सत्त्वसंशुद्धिः---१६-१ स्रंतःकरण-की निर्मलता-शुद्धि सत्त्वस्थाः---१४-१८ सात्त्विक (वृत्तिवाले), सत्त्वगुणसे युक्त सत्त्वात्--१४-१७ सत्त्वगुणसे सत्त्वानुरूपा---१७-३ श्रंतःकरण---स्वभावके ग्रनुसार, प्रकृति--स्वभावका अनुसरण करने-वाली सत्त्वे--१४-१४ सत्त्वगुणमें सत्यम्--१०-४; १६-२७; १७-१५ जैसा सुना, देखा, श्रनुभव किया हो वैसा कहना, सत्य; १८-६५ सत्य, सचमुच .

सदसत्--११-३७ सत् (व्यक्त) ग्रीर ग्रसत् (ग्रव्यक्त) सदसद्योनिजन्मस्--१३-२१ ग्रच्छी-बुरी योनिमें जन्मकी बाबत (जन्म मिलने का)

सत्त्ववताम्---१०-३६ सात्त्विक सदा---५-२८; ६-१५, २८; द-६; १०-१७; १**द-**५६ हमेशा, सदा, निरंतर सदृशम्--३-३३ (के) जैसा, ग्रनुसार; ४-३८ (के) समान सद्श:--१६-१५ के जैसा, समान सद्शी--११-१२ के जैसी, समान सदोषम्---१६-४८ दूषित, दोष-वाला सद्भावे--१७-२६ ग्रस्तित्व भाव-में--जैसे पुत्र न हो, वहां पुत्र हो इस भावमें, सत्य या ग्रस्तित्वके ग्रर्थमें सन्--(ग्रपि) ४-६ होते हुए सनातनम् -- ४-३१; ७-१० सनातन, शाश्वत सनातनः --- २-२४; ५-२०; ११-१८; १५-७ प्राचीन, श्रनादि, सनातन सनातना:---१-४० सनातन ' संतरिष्यसि--४-३६ (तू) तर जायगा सन्तः---३-१३ सत्पुरुष, संत, वे होते हैं संतुब्ट:---३-१७; १२-१४, १६ संतोष पाया हुम्रा, तृप्त

संदृश्यन्ते--११-२७(वे) दिखाई देते हैं संनियम्य---१२-४ संयम करके, वशमें रखकर संनिविष्ट:--१५-१५ प्रवेश करके, रहा हुआ संन्यसनात्---३-४ (बाह्य) त्यागसे संन्यस्य---३-३०; ५-१३; १२-६; १८-५७ त्यागकर, अर्पण करके संन्यासयोगयुक्तात्मा---१-२५ ग्रर्पणरूप संन्यास ग्रौर कर्मरूप योग--ग्रथवा कर्मसंन्यासरूपी योग-से समाहित हुआ, फलत्यागरूपी समत्वको पाया हुग्रा संन्यासस्य--१८-१ संन्यासका संन्यासम्--५-१; ६-२; १८-२ सर्वथा त्यागको, कर्मोंके त्यागको, संन्यासको संन्यास:--५-२, ६; १८-७ (कर्मोंका) त्याग, संन्यास संन्यासिनाम्--१८-१२ संन्यासि-योंका, त्यागियोंका संन्यासी--६-१ सर्वकर्मत्यागी, संन्यासी

संन्यासेन--१८-४६ संन्यासद्वारा सपत्नान्--११-३४ शत्रुम्रोंको सप्त--१०-६ सात (ऋषि-भृगु वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और ऋतु) समक्षम्--११-४२ उपस्थितिमें, सोहबतमें, जाहिरमें समग्रम्--४-२३; ११-३० सब, सर्व, सारा, सारेको; ७-१ संपूर्णको, संपूर्णरूपसे समग्रान्—११-३० सब (को) समचित्तत्वम्--१३-६ समचित्तता, समानता, समभाव समचित्तता, समता--१०-५ समता, बराबरीपना समतीतानि-७-२६ बीते हुए (को) समतीत्य--१४-२६ लांघकर, पार करके समत्वम्---२-४८ समानता, समता समदर्शन:--६-२६ समान देखने-वाला, समभाव रखनेवाला समदर्शिन:--५-१८ समान भाव रखनेवाले, समदृष्टि रखते समदुःखसुखम्---२-१५ सुख-दुःखमें सम रहनेवाले (को)

समदु:खसुख:--१२-१४; १४-२४ जिसे सुख-दु:ख समान है ऐसा, सुख-दु:खके बारेमें समान समधिगच्छति-- ३-४ पाता है, प्राप्त करता है समन्तत:--६-२४ चारों ग्रोरसे, सब दिशाओंसे समन्तात्--११-१७, ३० चारों ग्रोर, सब दिशाग्रोंमें समबुद्धय:---१२-४ समान बुद्धि-वाले, समदर्शी समबुद्धि:--६-६ सम भाववाला, समान भाव रखनेवाला समम्--५-१६ समभावी; ६-१३ समरेखामें; ६-३२; १३-२७, २८ समान रीतिसे, समान भावसे समलोष्टाश्मकाञ्चन:--६-५; १४-२४ जिसे मिट्टीका ढेला, पत्थर ग्रौर सोना समान है ऐसा समवस्थितम्--१३-२८ समभाव-से रहनेवालेको समवेतान्---१-२५ इकट्ठे हुग्रों (को) समवेता:---१-१ इकट्ठे हुए सम:---२-४८; ४-२२; ६-२६;

१२-१८; १८-५४ समान भाववाला, समानः तटस्थ. समतावाला समागता:--१-२३ इकट्ठे हुए समाचर---३-६, १६ (तू) अच्छी तरह कर, बरत, (कर्म) कर समाचरन् -- ३-२६ करता हुआ, ग्रच्छी तरह (कर्म) करता हुऋा समाधातुम्--१२-६ स्थापित करनेके लिए, समाहित करनेके लिए समाधाय---१७-११ निश्चित करके, स्थिर करके, पिरोकर समाधिस्थस्य---- २-५४ स्थिरचित्त योगीकी, समाधिस्थकी समाधौ---२-४४, ५३ समाधिमें, समाधिके बारेमें समाप्नोषि--११-४० (तु) व्याप्त है, धारण करता है समारम्भाः--४-१६ आरंभ थोड़ेमें, समासत:--१३-१८ संक्षेपमें समासेन--१३-३, ६; 25-40 संक्षेपमें, थोड़ेमें समाहर्तुम्--११-३२ नाश करने-को, संहार करनेको

समाहित:---६-७ सम-स्थिर रहा हुआ,--रहता है, एक समान समा:--६-४१ संवत्सर समितिञ्जय:--१-८ युद्धमें जय प्राप्त करनेवाला समिद्ध:---४-३७ सुलगा हुआ, प्रज्वलित समीक्य--१-२७ घ्यानपूर्वक देखकर समुद्रम्---२-७०; ११-२5 सागरको समुद्धर्ता--१२-७ बचानेवाला, उद्धार करनेवाला समुपस्थितम्--१-२८ इकट्ठा हुए (को); २-२ उत्पन्न हुम्रा, उपस्थित हुम्रा समुपाश्रितः--१८-५२ ग्राश्रय लेकर रहनेवाला, ग्राश्रय लिया हुआ समृद्धवेगाः---११-२६, २६ बढ़ते जाते वेगवाले (होकर), बढ़ते हुए वेगमें समृद्धम्--११-३३ समृद्धिवाला, धन-धान्यसे भरा हुआ समे--- २-३८ समान (दो) समी--५-२७ समान, समभावी, एक समान (दो)

संपत्--१६-५ संपत्ति संपदम्--१६-३, ४, ५ संपत्तिको संपद्यते---१३-३० होती है संपश्यन्---३-२० देखकर,---का विचार करते हुए संप्रकीर्तित:--१८-४ वर्णन किया गया है, कहा गया है संप्रतिष्ठा--१५-३ पाया, नींव संप्रवृत्तानि---१४-२२ होनेपर, आ जानेपर संप्रेक्ष्य--६-१३ अच्छी तरह निगाह डालकर, नजर टिका-कर, देखकर संप्लुतोदके---२-४६ सरोवरमें (से) संबन्धिन:---१-३४ सगे---संबंधी संभवन्ति--१४-४ (वे) उत्पन्न होते हैं संभव:--१४-३ उत्पत्ति संभवामि--४-६, ५ (मैं) जन्म लेता हूं संभावितस्य---२-३४ प्रतिष्ठित-का, मान पाये हुएका (को) संमोहम्--७-२७ मूच्छांको संमोह:---२-६३ ग्रविवेक, मूढ़ता संमोहात्---२-६३ संमोहसे, मूढ़तासे

सम्यक्--५-४; ५-१०; ६-३० भली प्रकारसे सरसाम--१०-२४ सरोवरोंमें सर्गः -- ५-१६ संसार, जन्म सर्गाणाम्--१०-३२ सुष्टियोंमें सर्गे--७-२७ सुष्टिमें, जगतमें, १४-२ उत्पत्तिकालमें सर्पाणाम्---१०-२८ सर्पांमें सर्व---११-४० हे सर्वरूप (ईश्वर) सर्वकर्मणाम्---१८-१३ सब कर्मोंकी, कर्ममात्रकी सर्वकर्मफलत्यागम्--१२-११; १८-२ सब कर्मीके फल-त्यागका सर्वकर्माणि---३-२६ सारे कर्म; ४-३७; ४-१३; १८-४६, ५७ सब कर्मीको सर्वकामेभ्यः---६-१८ सब काम-नाग्रोंसे सर्विकिल्बिषै:---३-१३ सब पापों-सर्वक्षेत्रेषु---१३-२ सब शारीरिक क्षेत्रोंमें सर्वगतम्---३-१५; १३-३२

सबमें व्याप्त, सर्वव्यापी

सर्वगत:---२-४ सबमें व्याप्त,

सर्वव्यापी

सर्वगृह्यतमम्---१८-६४ गुह्य, सब गुह्योंमें गुह्यतम सर्वज्ञानविमूढान्----३-३२ ज्ञान-हीन मुखींको सर्वत:---२-४६ सब प्रकार; ११-१६, १७, ४०; १३-१३ सबसे, सब तरफ़से, चारों ग्रोर सर्वतःपाणिपादम्--१३-१३ सब म्रोर हाथ-पैरवाला सर्वतःश्रुतिमत्--१३-१३ सब ग्रोर कानवाला सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्---१३-१३ जिसके सब तरफ़ ग्रांख, मुंह और सिर हैं वह सर्वत्र---२-५७; ६-२६, ३०, ३२; १२-४; १३-२८, ३२; १८-४६ सब जगह सर्वत्रगम्---१२-३ सर्वव्यापीको, सब जगह जानेवालेको सर्वत्रगः---६-६ सब जानेवाला, सब जगह विचरण करनेवाला सर्वथा---६-३१; १३-२३ सब प्रकारसे, चाहे जैसा सर्वदुर्गाणि---१८-५८ सब संक-टोंको, (संकटरूपी) पहाड़ोंको सर्वदु:खानाम्---२-६५ सब दु:खों-का सर्वदेहिनाम्---१४-८ सब प्राणियोंका, देहधारीमात्रका सर्वद्वाराणि—==-१२ सब द्वारोंको, इंद्रियोंको सर्वद्वारेषु--१४-११ सब द्वारोंमें, इंद्रियोंमें सर्वधर्मान्--१८-३६ सव धर्मांको सर्वपापेभ्यः---१८-६६ सब पापों-सर्वपापै:--१०-३ सब पापोंसे सर्वभावेन--१४-१६; १८-६२ पूर्णभावसे, समभावसे सर्वभूतस्थम्--६-२६ भूतमात्रमें स्थित सर्वभूतस्थितम्--६-३१ भूत-मात्रमें रहे हुएको सर्वभूतहिते---५-२५; 85-8 प्राणिमात्रके हितमें सर्वभूतात्मभूतात्मा--५-७ सर्व प्राणियोंको अपने-जैसा मानने-वाला, सम्यग्दर्शी, समदर्शी सर्वभूतानाम्---२-६६; ५-२६; 9-90; 90-38; 97-१३; १४-३; १८-६१ सब प्राणियोंका, भूतमात्रका

सर्वभूतानि-६-२६; भृतमात्रको, प्राणीमात्रको; ७-२७; ६-४, ७ भूतमात्र, सर्व प्राणी सर्वभूताशयस्थितः---१०-२० सब प्राणियोंके हृदयमें रहा हुम्रा सर्वभूतेषु---३-१८; ६-२६; ११-५५; १८-२० भूतमात्रमें सर्वभृत्--१३-१४ सबका पोषण-कर्ता, धारण करनेवाला सर्वम्---२-१७; ४-३३, ३६; ξ-ξο; υ-υ, ξξ, ξε; द-२२, २**८**; १०-5, १४; ११-४0; १३-१३; १५-४६ सब, सारा, सबको, सारेको सर्वयज्ञानाम्—-६-२४ सब यज्ञोंका सर्वयोनिषु---१४-४ सव योनियों-सर्वलोकमहेश्वरम्--५-२६ सब लोकोंके महेश्वर (को) सर्ववित्-- १५-१६ सर्वज्ञ, सब कुछ जाननेवाला सर्ववृक्षाणाम्---१०-२६ सब पेड़ों--सर्ववेदेषु--७-८ सब वेदोंमें

सर्वश:--१-१८ सबने: २-५८, प्रकारसे ग्राश्चर्यमयको २७: ४-११; १०-२; सर्वसंकल्पसंन्यासी--६-४ सब संकल्पोंका त्याग करनेवाला सर्वस्य---२-३०; ७-२५; ५-६; १०-५; १३-१७; १४-१४; १७-३, ७ सबका (---को) सर्वहर:---१०-३४ सबका संहारकर्ता, सबको हरण करनेवाला सर्व:---३-५; ११-४० सर्व, सारे सर्वाणि---२-३०, ६१; ३-३०; ४-४, २७; ७-६; ६-६; १५-१६ सब, सबोंको सर्वान्--१-२७; २-५५, ७१; ४-३२; ६-२४; ११-१५ सबको सर्वारमभपरित्यागी--१२-१६; १४-२५ सब आरंभका त्याग करनेवाला, संकल्पमात्रका जिसने त्यांग किया है वह सर्वारम्भाः--१८-४८ सब कर्म सर्वार्थान्--१८-३२ सब वस्तु-ग्रोंको सर्वाश्चर्यमयम् --- ११-११ सब

६८ सब ग्रोरसे; ३-२३, सर्वा:-----१८; ११-२०; १५-१३ सब १३-२६ सबोने, सर्व प्रकारसे सर्वे--१-६, ६, ११, ३३; २-१२, 90; 8-88, 30; 9-85; १०-१३; ११-२२, २६, ३२, ३६; १४-१ सब सर्वेन्द्रियगुणाभासम्----१३-१४ जिनमें सब इंद्रियोंके गुणोंका श्राभास होता है वह सर्वेन्द्रियविवर्जितम्---१३-१४ इंद्रियोंसे रहित, बिना सब इंद्रियका सर्वेभ्यः--४-३६ सबसे सर्वेषाम्---१-२५; ६-४७ सबका, सबमें सर्वेषु---१-११; २-४६; ५-७, २०, २७; १३-२७; १८-२१, ५४ सबमें सर्वै:---१५-१५ सबके द्वारा सविकारम्---१३-६ विकारसहित (क्षेत्र) सविज्ञानम्--७-२ ग्रनुभवयुक्त, विज्ञानसहित सन्यसाचिन्--११-३३ हे बाएं हाथसे बाण चला सकनेवाले (अर्जुन)

सशरम्--१-४७ बाणसहित (को) सह---१-२२; ११-२६; १३-२३ साथ, सहित सहजम्--१८-४८ जन्मसे प्राप्त हुए, सहज प्राप्त सहदेव:---१-१६ सहदेव, , पांडवोंमें पांचवां भाई सहयज्ञा:---३-१० यज्ञत्तहित सहसा--१-१३ एकाएक, एक साथ सहस्रकृत्वः---११-३६ हजारों बार सहस्रबाहो--११-४६ हे हजार हाथवाले युगतकका सहस्रश:--११-५ हजारोंकी संख्या-सहस्रेषु--७-३ हजारोंमें संयतेन्द्रय:--४-३६ जिसने अपनी इंद्रियां वशमें रखी हैं वह, जितेंद्रिय संयमताम्--१०-२६ नियमन करनेवालोंमें, दंड देनेवालोंभें संयमाग्निषु--४-२६ संयमरूपी **अग्नियों** में संयमी--- २-६९ योगी, संयमी

संयम्य---२-६१; ३-६; ६-१४ संयममें रखकर, वश-में रखकर; द-१२ रोककर, बंद करके संयाति---२-२२ (वह) जाता है, प्राप्त करता है; १५-5 जाता है संवादम्--- १८-७०, ७४, ७६ संवादको संवृत्त:---११-५१ शांत हुग्रा---हुआ हूं संशयम्--४-४२; ६-३६ संशयको संशयस्य--६-३६ संशयका संशय:--- ५-५; १०-७; १२-८ शंका, संशय संशयात्मनः-४-४० शंकाशीलका संशयात्मा-४-४० शंकाशील संशितवता:--४-२८ तीक्ष्ण वृत करनेवाले, कठिन वृतधारी संशुद्धिकिल्बिष:---६-४५ जिसके पाप धुल गये हैं वह, पापमुक्त संश्रिताः--१६-१८--का स्राश्रय लेनेवाले संसारेषु—-१६-१६ संसारमें, लोकमें संसिद्धिम्---३-२०; ८-१५; १८-४५ ज्ञानको, मोक्षको, परम सिद्धिको

संसिद्धौ--६-४३ मोक्षके लिए, परम सिद्धिके लिए संस्तभ्य--३-४३ स्थिर करके, वशमें करके संस्पर्शजाः---५-२२ विषयेन्द्रय-संबंधसे होनेवाले, विषयजन्य संस्मृत्य---१५-७६, ७७ याद करके संहरते---२-५८ (वह) समेट लेता है, इकट्ठा कर लेता स:--१-१३, इ० वह सा----२-६६; ६-१६; ११-१२; १७-२; १८-३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५ वह (स्त्रीलिंग) साक्षात्---१८-७५ स्वयं, प्रत्यक्ष साक्षी-- ६-१८ कृताकृतको देखने-वाला, साक्षी सागर:---१०-२४ समुद्र सात्त्विकप्रियाः--१७ ८ सात्त्विक लोगोंको प्रिय सात्त्विकम्---१४-१६; १७-२०; १८-२०, २३, ३७ सात्त्विक; सत्त्वगुणयुक्त सास्विक:--१७-११; १८-६, २६ सात्त्विक

सात्त्विकाः--७-१२ सात्त्विक, 86-8 सत्त्वगुणात्मक; सात्त्विक लोग सात्त्विकी---१७-२; 25-30, ३३ सात्त्विक, सत्त्वगुणात्मक सात्यिकि:---१-१७ एक यादव, युयान, श्रीकृष्णका सारिथ साधर्म्यम्---१४-२ समान भावको, सरूपताको साधिभूताधिदैवम्--७-३० ग्रिधि-भूत--पंचमहाभूतों ग्रौर ग्रधिदैव-देवसहितको ग्रधियज्ञ-साधियज्ञम्--७-३० वालेको साधुभावे---१७-२६ जहां असाधुता हो वहां साधुता चाहनेके भावमें, कल्याण (साध्) के ग्रर्थ (भाव) में साधुषु--६-६ साधुत्रोंमें साधु:-- ६-३० साधु साधूनाम्--४-८ साधुय्रोंका साध्याः--११-२२ साध्य देव, साध्य साम--- ६-१७ सामवेद सामर्थ्यम्---२-३६ बल सामवेद:---१०-२२ सामवेद सामासिकस्य--१०-३३ (समूह) में

साम्नाम्--१०-३५ सामोंमें, साम-वेदके सुक्तोंमें साम्ये-५-१६ समान भावमें, समत्वमें साधन)से, समत्वरूपी (योग) साहंकारेण--१८-२४ में करता हुं इस भावसे सांख्ययोगौ---५-४ सांख्य (ज्ञान) योग और कर्मयोग सांस्यम्---५-५ संन्यासको, सांख्य-योगको सांख्यानाम्---३-३ ज्ञानयोगियों-की, सांख्योंकी सांख्ये---२-३६; १८-१३ परमार्थ-वस्तुविवेकमें, सांख्यसिद्धांत (तर्कवाद) में (की), सांख्य-शास्त्रमें, वेदांतमें सांख्येन--१३-२४ सांख्यसे, ज्ञान (मार्ग) से सांख्यै:---५-५ संन्यासियोंसे, सांख्ययोगियोंद्वारा सिद्धये---७-३; १८-१३ सिद्धि-के लिए सिद्धसंघा:---११-३६ सिद्धोंके समुदाय--संघ सिद्धः--१६-१४ सर्वसंपन्न, सिद्ध

सिद्धानाम्--७-३; सिद्धोंका (-में) सिद्धिम्—३-४;४-१२; १२-१०; १४-१; १६-२३; १८-४५, साम्येन---६-३३ साम्यबुद्धि (के ४६;१८-५० सिद्धिको, मोक्ष-को, परम गतिको, पूर्णत्वको सिद्धि:--४-१२ सिद्धि, फल सिद्धौ-४-२२ फलप्राप्तिमें, सफलतामें सिद्धचिसिद्योः---२-४८; १८-२६ सिद्ध-ग्रसिद्धिमें, सफलता-निष्फलतामें सिंहनादम्---१-१२ सिंहसमान गर्जना सिहनाद सीदन्ति-१-२८ (वे) होते हैं सुकृतदुष्कृते---२-५० बुरे कर्मको, पाप-पुण्यको सुकृतस्य---१४-१६ सत्कर्मका, ग्रच्छी तरह किये हुएका सुकृतिन:--७-१६ ग्रच्छे काम करनेवाले, सदाचारी सुखदु:खे---२-३८ सुख ग्रौर दु:खर्मे सुखदु:खसंज्ञै:---१५-५ सुख-दु:ख नामसे पहचाने जानेवाले (के द्वारा)

सुखदुःखानाम्--१३-२० स्ख-दु:खोंका सुखम्—-२-६६; ४-४०; ४-२१; ६-२१, २७, २८, ३२; १०-४; १३-६; १६-२३; १८-३६, ३७, ३८, ३६ सुख, ५-३ सरलतासे। स्खको; ५-१३ सुखसे, सुखमें सुखसङ्गेन--१४-६ सुखके संबंध-से, सुखके साथ सुखस्य---१४-२७ सुखका सुखानि—-१-३२, ३३ सुख, सुखोंको सुखिनः—१-३७; २-३२ सुखी, भाग्यशाली (लोग) सुखी---५-२३; १६-१४ सुखे--१४-६ सुखमें सुखेन-६-२८ सुखसे, सहजतासे, ग्रनायास सुखेषु---२-५६ सुखोंमें सुघोषमणिपुष्पकौ--१-१६ सुघोष ग्रौर मणिपुष्पक नामक नकुल ग्रौर सहदेवके शंख सुदुराचार:---१-३० ग्रत्यंत दुरा-चारी सुदुर्दर्शम्--११-५२ बहुत कठि-

बहुत दुर्लभ दर्शनवाला

सुदुर्लभ:--७-१६ कठिनाईसे मिलनेवाला, बहुत दुर्लभ सुदुष्करम्—६-३४ म्रत्यन्त कठि-नाईसे किया जा सकते योग्य सुनिश्चितम्--५-१ ठीक निश्चय-पूर्वक, अच्छी तरहसे निश्चय करके सुरगणाः--१०-२ देवोंके संघ, देव सुरसंघा:---११-२१ देवोंके समु-दाय, संघ सुराणाम्—-२-८ देवोंका सुरेन्द्रलोकम्—६-२० स्वर्गको, देवलोकको, इंद्रलोकको सुलभः---- ५४ सहज, मिलने-जैसा सुविरूढमूलम्—१५-३ गहराई-तक गई हुई जड़ोंवाले सुसुखम्—६-२ सुख देनेवाला, सहल सुहृत्—६-१८ हितेच्छु, करने-सुहृदम्---५-२६ हित वाले (को) प्रत्युपकारके मुहृद:--१-२७ बिना भला करनेवाले (को), स्नेहियोंको सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धु-नाईसे देखा जा सके ऐसा, षु--६-६ हितेच्छु, मित्र, शत्रु,

निष्पक्षपाती (तटस्य), दोनों (पक्ष) का भला चाहने-वाला, द्वेष्य ग्रीर बंधुग्रोंमें सूक्ष्मत्वात्---१३-१५ सूक्ष्मताके कारण सूतपुत्र:--११-२६ सूतपुत्र कर्ण सूत्रे--७-७ डोरीमें, सूत्रमें सूयते--- ६-१० (वह) उत्पन्न करता है सूर्यसहस्रस्य--११-१२ हजार सूर्य-का सूर्यः---१५-६ सूरज सृजति---५-१४ (वह) उत्पन्न करता है, रचता है सृजामि--४-७ (मैं) उत्पन्न करता हं सृती------------(दो) मार्ग सिरजा है, सृष्टम्--४-१३ उत्पन्न किया है सृष्ट्वा---३-१० उत्पन्न करके सेनयो:---१-२१, २४; २-१० दोनों सेनाम्रोंकी; १-२७ दोनों सेनाग्रोंमें सेनानीनाम्--१०-२४ सेनापति-योंमें वते---१४-२६ (वह) सेवा करता है

सेवया--४-३४ सेवाद्वारा, सेवा करके सैन्यस्य---१-७ सेनाका सोढुम्--५-२३; ११-४४, सहन करनेकी सोम:--१५-१३ चंद्र सोमपा:-- १-२० सोमरस पीने-वाले पौक्ष्मयात्---१३-३२ सूक्ष्मताके कारण सौभद्र:---१-६, १८ सुभद्राका पुत्र ग्रभिमन्य् सौमदत्तिः---१-दं सोमदत्तका पुत्र, (दूसरा नाम भूरिश्रवा) सौम्यत्वम्--१७-१६ सुजनता, सौम्यता सौम्यवपु:--११-५० शांतमूर्ति, प्रसन्नदेह सौम्यम्--११-५१ शांत, सौम्य स्कन्द:--१०-२४ देवोंके सेना-पति कार्तिकस्वामी स्तब्ध:--१८-२८ ग्रक्खड़, भक्की स्तब्धा:--१६-१७ अक्खड़ स्तुतिभिः--११-२१ स्तोत्रोंद्वारा स्तुवन्ति-११-२१ (वे) स्तुति करते हैं, यश गाते हैं स्तेन:---३-१२ चोर, तस्कर

स्त्रिय:--- ६-३२ स्त्रियां स्त्रीषु---१-४१ स्त्रियोंमें स्थाण:---२-२४ स्थिर स्थानम्---५-५; द-२८; ६-१८; १८-६२ पद, स्थिति, स्थान स्थाने--११-३६ योग्य है, उचित स्थानपर है स्थापय---१-२१ खड़ा रखो स्थापितवा---१-२४ स्थापन , करके, खड़ा रखकर स्थावरजङ्गमम्--१३-२६ अचर ग्रौर चर, स्थावर-जंगम स्थावराणाम्--१०-२५ स्थिर वस्तुम्रोंमें, स्थावरोंमें स्थास्यति—-२-५३ (वह)स्थिर होगा--रहेगा स्थितप्रज्ञस्य---२-५४ स्थिर बुद्धिवालेकी, स्थितप्रज्ञकी स्थितप्रज्ञ:---२-५५ स्थितप्रज्ञ स्थितधी:---२-५४, ५६ स्थिर बुद्धिवाला स्थितम्---५-१६; १३-१६; १५-१० रहा हुन्रा, स्थिर स्थित:---५-२०; ६-१०, १४, २१, २२; १०-४२; स्थितान् -- १-२६ खड़े हुए (को) करता हुआ

स्थिता:---५-१६ स्थिर, स्थिर हुए स्थितिम्--६-३३ स्थितिको स्थिति:---२-७२ निष्ठा, स्थिति; १७-२७ दृढ़ता, स्थिरता, स्थिर भावना स्थितौ---१-१४ बैठे हुए (दो) स्थित्वा---२-७२ रहकर, स्थिर होकर स्थिरबुद्धि:--५-२० स्थिर बुद्धि-वाला स्थिरम्--६-११; १२-६ स्थिर, ग्रचल स्थिरमति:--१२-१६ स्थिर बुद्धि-वाला स्थिर:---६-१३ स्थिर स्थिराम्---६-३३ स्थिर (को) स्थिरा:---१७-८ पौष्टिक स्थैर्यम्--१३-७ स्थिरता स्निग्धा:---१७- ६ स्निग्ध, चिकना-हटवाले, चिकने स्पर्शनम्--१५-६ स्पर्शेन्द्रिय, त्वचा स्पर्शान्---५-२७ इंद्रियोंके विषयोंवाले स्पर्शको, विषय-भोगोंको १८-७३ रहा हुम्रा, स्थिर स्पृशन्—५-८ छूता हुम्रा, स्पर्श स्पृहा--४-१४; १४-१२ तृष्णा, लालसा, इच्छा स्म--- २-३ निषेधवाची 'मा' के साथ भ्रानेवाला भ्रतिरिक्त उपपद; देखो 'मा' (सम गमः) स्मरति--- ५४ (वह) याद करता है, स्मरण करता है स्मरन्---३-६; ५-५, ६ याद करता हुआ, चिंतन करता हुआ स्मृतम्--१७-२०, २१; १८-३८ स्मृतिमें कहा हुग्रा, कहा गया है स्मृत:---१७-२३ स्मरण किया हुआ, स्मृतिमें कहा हुआ, कहा गया है स्मृता--६-१६ कही हुई, गई है स्मृतिभ्रंशात्—-२-६३ स्मृति भ्रांत होनेसे, स्मृतिविभ्रमः---२-६३ स्मृति भ्रांत होना, होश गुम होना स्मृति:--१०-३४; १५-१५ स्मरणशक्ति, स्मृति; १८-७३ भान स्यन्दने---१-१४ रथमें स्यात्--१-३६; २-७; ३-१७;

११-१२; 35-09 १५-२०; १८-४० (वह) स्याम्---३-२४; १८-७० (मैं) स्याम---१-३७ (हम) हों स्यु:---६-३२ (वे) हों स्रंसते--१-३० (वह) खिसक जाता है, गिरता है स्रोतसाम्--१०-३१ निदयोंमें स्वकर्मणा---१८-४६ ग्रपने कर्मसे स्वकर्मनिरत:--१८-४५ ग्रपने कर्ममें रत हुग्रा स्वकम्--११-५० ग्रपने (रूप)को स्वचक्षुषा---११-८ अपनी (प्राकृत) ग्रांखोंद्वारा, चर्म-चक्षुद्वारा स्वजनम्---१-२८, ३१, ३७, ४५ स्वजनको, सगे-संबंधियोंको स्वतेजसा---११-१६ ग्रपने तेजसे स्वधर्मम् --- २-३१, ३३ स्वधर्मको स्वधर्म:---३-३५; १८-४७ स्वधर्म, ग्रपना धर्म स्वधर्मे---३-३५ स्वधर्ममें स्वधा-- १६ पितरोंको चढ़ाया जानेवाला ग्रन्न, (यज्ञद्वारा) पितरोंका आधार

स्वनुष्ठितात्—-३-३५; १८-४७ द्वारा) हए की अपेक्षा सुलंभ--सुकर की श्रवेक्षा स्वपन्---५-८ सोता हुन्रा स्वप्नम्---१८-३५ निद्राको ग्रपने स्वबान्धवान्---१-३७ बांधवोंको स्वभावजम्---१८-४२, ४३, ४४ पूर्वसंस्कारसे उत्पन्न, स्वभाव-जन्य, स्वाभाविक स्वभावजा---१७-२ स्वभावके साथ जन्मी हुई, स्वभाव-सहज, स्वभावतः स्वभावजेन---१८-६० स्वभाव-जन्य (द्वारा) स्वभावनियतम्--१८-४७ स्व-भावसिद्ध, स्वभावानुरूप स्वभावप्रभवै:---१८-४१ स्वभाव-जन्य-प्रकृतिसे उत्पन्न हुए (गुणोंके द्वारा) स्वभावः---५-१४; ५-३ श्रात्मा-का मूल स्वरूप, प्रकृति स्वम्--६-१३ अपना स्वयम्--४-३८; १०-१३, १५; १८-७५ अपने आप, खुद स्वे--१८-४५ अपनेमें स्वया--७-२० अपनी (प्रकृति

**प्राच्छी तरह प्रानुष्ठान किये स्वर्गतिम्--६-२० स्वर्गकी गति-**को, स्वर्गप्राप्तिको स्वर्गद्वारम्---२-३२ स्वर्गका दरवाजा स्वर्गपरा:--- २-४३ स्वर्गको श्रेष्ठ माननेवाले स्वर्गम् --- २-३७ स्वर्गको स्वर्गलोकम्---१-२१ स्वर्गलोकको स्वल्पम्---२-४० थोड़ा, (यर्तिक-चित् पालन) स्वस्ति---११-२१ भला कल्याण हो स्वस्थ:---१४-२४ स्रात्मस्थ, स्वस्थ स्वस्याः---३-३३ श्रपनी स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः--४-२८ वेदा-भ्यास श्रौर शास्त्रज्ञानरूपी यज्ञ करनेवाले, स्वाध्याय श्रौर ज्ञानयज्ञ करनेवाले स्वाध्याय:--१६-१ वेदादिका ग्रभ्यास, स्वाध्याय स्वाध्यायाभ्यसनम्---१७-१५ वेदोंका, धर्मग्रंथोंका अभ्यास स्वाम्-४-६; ६-८ अपनी (प्रकृति) को स्वेन--१८-६० श्रपने (द्वारा)

ह

40)

5 慷

ह---२-६ एक उपपद है हतम्---२-१६ मारे हुए (को) हत:---२-३७; १६-१४ मारा हस्रा हतान्--११-३४ मारे हुआंको हत्वा---१-३१, ३६, ३७; २-४, 25-20 मारकर, हनन करके हनिष्ये--१६-१४ (मैं) मारूंगा हन्त---१०-१६ ग्रब, ग्रच्छा हन्तारम्---२-१६ मारनेवाले (को) हन्ति--- २-१६, २१; १५-१७ (वह) मारता है, हनन करता है हन्तुम्--१-३५, ३७, ४५ मारनेको हन्यते---२-१६, २० (वह) मारा जाता है, हनन किया जाता है नाश होनेपर, नाश होनेसे हन्य:--१-४६ (वे) मारें, मार डालें हयै:---१-१४ घोड़ोंद्वारा हरति---२-६७ (वह) हरण कर लेता है, खींच ले जाता है

हरन्ति---२-६० (वे) हर लेते है हरि:--११-६ कृष्ण हरे:--१८-७७ हरिका, कृष्णका हर्षशोकान्वित:---१८-२७ श्रौर शोकसे घिरा हुम्रा, हर्ष ग्रौर शोकवाला हर्षम्---१-१२ ग्रानंद हर्ष (को) हर्षामर्षभयोद्वेगैः---१२-१५ ग्रमर्ष (कोध), भय ग्रीर उद्देगसे हवि:--४-२४ बलि, हवनकी वस्तु हस्तात्--१-३० हाथसे हस्तिनि-- ५-१८ हाथीमें हानि:---२-६४ नाश हि--१-११ इत्यादि, एक पादपूरक उपपद; सचमुच, कारण कि; 'पर' के ग्रर्थमें भी कभी-कभी उपयोगमें आता है हितकाम्यया--१०-१ हितेच्छासे, हितके लिए हितम--१द-६४ लाभ, हित हित्वा---२-३३ छोड़कर, खोकर हिनस्ति--१३-२८ (वह) नाश करता है, घात करता है हिमालय:---१०-२५ हिमालय पर्वत

हिंसात्मक:--१५-२७ हिंसक स्वभाववाला, हिंसावान हिंसाम्---१८-२५ हिंसा-पर-पीडनको हुतम्-४-२४ होमा हुआ; ६-१६ हवन, हवनद्रव्य; १७-२८ हवन किया हुआ, यज्ञ हृतज्ञानाः--७-२० जिनका ज्ञान हरा गया है वे हत्स्थम्--४-४२ हृदयमें रहे हुए हृदयदौर्बल्यम्---२-३ हृदयकी दुर्बलता हृदयानि--१-१६ हृदयोंको हृदि--- ५-१२; १३-१७; १५-१५ हृदयमें हृद्देशे---१८-६१ हृदयस्थानमें, हृदयमें हृद्याः---१७-८ हृदयको प्रिय, मनको प्रिय लगें ऐसे हृषितः--११-४५ स्रानंदित हृषीकेश---११-३६; १५-१ हे इंद्रियोंके ईश-कृष्ण

हृषीकेशम्--१-२१; 3-5 हृषीकेशको हृषीकेशः---१-१५, २४; २-१० हृष्टरोमा---११-१४ रोमांचित हृष्यति--१२-१७ (वह) हर्षित होता है हृष्यामि--१८-७६, ७७ (मैं) हर्षित होता हूं, प्रसन्न होता हू हे--११-४१ हे, संबोधनार्थक उपपद हेतव:---१८ कारण, हेत् हेतुना---६-१० हेतुसे, कारणसे हेतुमद्भिः---१३-४ कार्यकारण-के हेतुवाले (के द्वारा), युक्ति-वाले (के द्वारा), उदाहरण तर्क (के द्वारा) हेतु:--१३-२० कारण, हेतु हेतो:--१-३५ कारणसे, हेतुसे ह्रियते---६-४४ (वह) खिंचता ही:--१६-२ ग्रकार्यमें सज्जा, मर्यादा, त्रीड़ा

# गी ता-मा ता

[ गीता-संबंधी बिविध विचार ]



# गी ता-मा ता

: ?:

#### गीता-माता

गीता शास्त्रोंका दोहन है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सारे उपनिषदोंका निचोड़ उसके ७०० क्लोकोंमें या जाता है। इसलिए मैंने निक्चय किया कि कुछ न हो सके तो भी गीताका ज्ञान प्राप्त कर लूं। याज गीता मेरे लिए केवल बाइबिल नहीं है, केवल कुरान नहीं है, मेरे लिए वह माता हो गई हैं। मुक्ते जन्म देनेवाली माता तो चली गई, पर संकटके समय गीतामाता के पास जाना में सीख गया हूं। मैंने देखा है कि जो कोई इस माताकी शरण जाता है, उसे ज्ञानामृतसे वह तृष्त करती है।

कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो महा गूढ़ ग्रंथ है। स्व० लोकमान्य तिलकने अनेक ग्रंथोंका मनन करके पंडितकी दृष्टिसे उसका अभ्यास किया और उसके गूढ़ अर्थोंको वे प्रकाशमें लाये। उसपर एक महाभाष्यकी रचना भी की। तिलक महाराजके लिए यह गूढ़ ग्रंथ था; पर हमारे जैसे साधारण मनुष्यके लिए वह गूढ़ नहीं है। सारी गीताका वाचन आपको कठिन मालूम हो तो आप केवल पहले तीन अध्याय पढ़ लें। गीताका सब सार इन तीन अध्यायोंमें आ जाता है। बाकीके अध्यायोंमें वही बात अधिक विस्तारसे और अनेक दृष्टियोंसे सिद्ध की गई है। यह भी किसीको कठिन मालूम हो तो इन तीन अध्यायोंमें कुछ ऐसे श्लोक

छांटे जा सकते हैं जिनमें गीताका निचोड़ या जाता है। तीन जगहोंपर तो गीतामें यह भी याता है कि सब धर्मोंको छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण ले। इससे अधिक सरल और सादा उपदेश और क्या हो सकता है? जो मनुष्य गीतामेंसे अपने लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहे तो उसे उसमेंसे वह पूरा-पूरा मिल जाता है। जो मनुष्य गीताका भक्त होता है, उसके लिए निराशाकी कोई जगह नहीं है, वह हमेशा आनंदमें रहता है।

पर इँसके लिए बुद्धिवाद नहीं, बल्कि अव्यभिचारिणी भिक्त चाहिए। अब तक मैंने एक भी ऐसे आदमीको नहीं जाना जिसने गीताका अव्यभिचारिणी भिक्तसे सेवन किया हो और जिसे गीतासे आश्वासन न मिला हो। तुम विद्यार्थी लोग कहीं परीक्षामें फेल हो जाते हो तो निराशाके सागरमें डूब जाते हो। गीता निराश होनेवालोंको पुरुषार्थ सिखाती है, आलस्य और व्यभिचारका त्याग बताती है। एक वस्तुका ध्यान करना, दूसरी चीज बोलना और तीसरीको सुनना इसको व्यभिचार कहते हैं। गीता सिखाती है कि पास हो या फेल, दोनों चीज़ें समान हैं। मनुष्यको केवल प्रयत्न करनेका अधिकार है, फलपर कोई अधिकार नहीं। यह आश्वासन मुभे कोई नहीं दे सकता, वह तो अनन्य भिक्तसे ही प्राप्त होता है। सत्याग्रहीकी हैसियतसे मैं कह सकता हूं कि इसमेंसे नित्य ही मुभे कुछ-न-कुछ नई वस्तु मिलती रहती है। कोई मुभे कहेगा कि यह तुम्हारी मूर्खता है तो मैं उसे कहूंगा कि मैं अपनी इस मूर्खतापर अटल रहूंगा। इसलिए सब विद्याधियोंसे मैं कहूंगा कि सवेरे उठकर तुम इसका अभ्यास करो। तुलसीदासका मैं भक्त हूं; पर तुम लोगोंको इस समय मैं तुलसी-

<sup>&#</sup>x27; गांधीजी ने स्वयं चुने हुए क्लोकोंका एक संग्रह 'गीता प्रवेशिका'-के नामसे किया था, जो इस पुस्तकमें ग्रन्यत्र दिया गया है।

दास नहीं सुभाता हूं। विद्यार्थीकी हैसियतसे तो तुम गीताका ही अभ्यास करो, पर द्वेष-भावसे नहीं, भिक्त-भावसे। तुम उसमें भिक्तपूर्वक प्रवेश करोगे तो जो तुम्हें चाहिए वह उसमेंसे मिलेगा। अठारहों अध्याय कंठ करना कोई खेल नहीं है, पर करने जैसी चीज तो है ही। तुम एक बार उसका आश्रय लोगे तो देखोगे कि दिनोंदिन उसमें तुम्हारा अनुराग बढ़ेगा। फिर तुम कारागृहमें हो या जंगलमें, आकाशमें हो या अधेरी कोठरीमें, गीताका रटन तो निरंतर तुम्हारे हृदयमें चलता ही रहेगा और उसमेंसे तुम्हें आश्वासन मिलेगा। तुमसे यह आधार तो कोई छीन ही नहीं सकता। इसके रटनमें जिसका प्राण जायगा उसके लिए तो वह सर्वस्व ही है, केवल निर्वाण नहीं, बल्क ब्रह्म निर्वाण है।

#### : २ :

## गीतासे प्रथम परिचय

विलायतमें रहते हुए कोई एक साल हुआ होगा, इस बीच दो थियो-साफिस्ट मित्रोंसे मुलाकात हुई। दोनों सगे भाई थे और अविवाहित थे। उन्होंने मुफसे गीताकी बात चलाई। उन दिनों ये एडविन आरनॉल्डकृत गीताके अंग्रेजी अनुवादको पढ़ रहे थे, पर मुफे उन्होंने अपने साथ संस्कृतमें, गीता पढ़नेके लिए कहा। मैं लिज्जित हुआ, क्योंकि मैंने तो गीता न संस्कृतमें, न भाषामें ही पढ़ी थी। मुफे उनसे यह बात फेंपते हुए कहनी पड़ी; पर साथ ही यह भी कहा कि मैं आपके साथ पढ़ने के लिए तैयार हूं। यों तो मेरा संस्कृत ज्ञान नहींके बराबर है, फिर भी मैं इतना समफ सकूगा कि अनुवाद कहीं गड़बड़ होगा तो वह बता सकूं। इस तरह इन भाइयोंके साथ मेरा गीता-वाचन ग्रारंभ हुग्रा। दूसरे श्रध्यायके ग्रंतिम क्लोकोंमें:

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । संगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ।। कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

इन क्लोकोंका मेरे दिलपर गहरा ग्रसर हुग्रा। बस कानोंमें उनकी ध्वनि दिनरात गूंजा करती। तब मुफे प्रतीत हुग्रा कि भगवद्गीता तो ग्रमूल्य ग्रंथ है। यह धारणा दिन-दिन ग्रधिक दृढ़ होती गई, ग्रौर ग्रब तो तत्त्वज्ञानके लिए में उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं। निराशाके समय इस ग्रंथने मेरी ग्रमूल्य सहायता की है। यों इसके लगभग तमाम ग्रंग्रेजी ग्रमुवाद में पढ़ गया हूं; परन्तु एडविन ग्रारनॉल्डका ग्रमुवाद सबमें श्रेष्ठ मालूम होता है। उन्होंने मूल ग्रंथके भावोंकी ग्रच्छी रक्षा की है ग्रौर तिसपर भी वह ग्रमुवाद जैसा नहीं मालूम होता। फिर भी यह नहीं कह सकते कि इस समय मैंने भगवद्गीताका ग्रच्छा ग्रध्ययन कर लिया है। उसका रोजमर्रा पाठ तो वर्षों बाद शुरू हुग्रा। 'ग्रात्मकथा,' नवां संस्करण

<sup>&#</sup>x27;विषयका चितन करनेसे, पहले तो उसके साथ संग पैदा होता है ग्रौर संगसे कामकी उत्पत्ति होती है। कामनाके पीछे-पीछे कोध ग्राता है। फिर कोधसे संमोह, संमोहसे स्मृतिश्रम ग्रौर स्मृतिश्रमसे बुद्धिका नाश होता है ग्रौर ग्रंतमें पुरुष खुद ही नष्ट हो जाता है।

#### : ३ :

#### गीताका अध्ययन

गीताका अध्ययन शुरू किया। एक छोटा-सा 'जिज्ञासुमंडल' भी बनाया गया और नियम-पूर्वक अध्ययन आरंभ हुआ। गीताजीके प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा तो पहले हीसे थी। अब उसका गहराईके साथ रहस्य समभनेकी आवश्यकता दिखाई दी। मेरे पास एक-दो अनुवाद रखे थे। उनकी सहायतासे मूल संस्कृत समभनेका प्रयत्न किया और नित्य एक या दो इलोक कंठ करनेका निश्चय किया।

सुबहका दतौन और स्नानका समय मैं गीताजी कंठ करनेमें लगाता। दतौनमें १५ और स्नानमें २० मिनट लगते। दतौन अंग्रेजी रिवाजके मुताबिक खड़े-खड़े करता। सामने दीवारपर गीताजीके क्लोक लिखकर चिपका देता और उन्हें देख-देखकर रटता रहता। इस तरह रटे हुए क्लोक स्नान करने तक पक्के हो जाते। बीचमें पिछले क्लोकोंको भी दुहरा जाता। इस प्रकार मुफे याद पड़ता है कि १३ अध्याय तक गीता कण्ठ करली थी, पर बादमें कामकी भंभटें बढ़ गईं। सत्याग्रहका जन्म हो गया और उस बालक की परविराका भार मुभपर आ पड़ा, जिससे विचार करनेका समय भी उसके लालन-पालनमें बीता और कह सकते हैं कि अब भी बीत रहा है।

गीता-पाठका असर मेरे सहाध्यायियोंपर तो जो कुछ पड़ा हो वह वहीं बता सकते हैं, किन्तु मेरे लिए तो गीता आचारकी एक प्रौढ़ मार्गदर्शिका बन गई है। वह मेरा धार्मिक कोष हो गई है। अपरिचित अंग्रेजी शब्दके हिज्जे या अर्थको देखने के लिए जिस तरह में अंग्रेजी कोषको खोलता, उसी तरह आचार-संबंधी कठिनाइयों और उसकी अटपटी गुत्थियोंको गीताजीके द्वारा सुलकाता। उसके अपरिग्र ह, समभाव इत्यादि शब्दोंने मुक्ते गिरफ्तार कर लिया। यही धुन रहने लगी कि समभाव कैसे प्राप्त करूं, कैसे

उसका पालन करूं ? जो ग्रधिकारी हमारा ग्रपमान करे, जो रिश्वतखोर हैं, रास्ते चलते जो विरोध करते हैं, जो कलके साथी हैं, उनमें श्रौर उन सज्जनोंमें जिन्होंने हमपर भारी उपकार किया है, क्या कुछ भेद नहीं है ? श्रपरिग्रहका पालन किस तरह मुमकिन है ? क्या यह हमारी देह ही हमारे लिए कम परिग्रह है ? स्त्री-पुरुष ग्रादि यदि परिग्रह नहीं तो फिर क्या है ? क्या पुस्तकोंसे भरी इन म्रलमारियोंमें म्राग लगा दूं ? पर यह तो घर जलाकर तीर्थं करना हुग्रा। ग्रंदरसे तुरंत उत्तर मिला, "हां, घरबारको खाक किए बिना तीर्थ नहीं किया जा सकता।'' इसमें अंग्रेजी कानूनके ग्रध्ययनने मेरी सहायता की । स्नेल-रचित कानूनके सिद्धान्तोंकी चर्चा याद ग्राई। ट्रस्टी शब्दका ग्रर्थ, गीताजीक ग्रध्ययनकी बदौलत ग्रच्छी तरह समभमें श्राया । कानूनशास्त्रके प्रति मनमें श्रादर बढ़ा, उसके श्रंदर भी मुक्ते धर्मका तत्त्व दिखाई पड़ा । ट्रस्टी यों करोड़ोंकी संपत्ति रखते हैं, फिरभी उसकी एक पाईपर उनका श्रिधकार नहीं होता। इसी तरह मुमुक्षुको ग्रपना ग्राचरण रखना चाहिए, यह पाठ मैंने गीताजीसे सीखा। अपरिग्रही होनेके लिए समभाव रखनेके लिए हेतुका और हृदयका परिवर्त्तन भ्रावश्यक है, यह बात मुभे दीपककी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी। बस, तुरंत रेवाशंकरभाईको लिखा कि बीमेकी पालिसी बंद कर दीजिए। कुछ रुपया वापस मिल जाय तो ठीक, नहीं तो खैर। बाल-बच्चों श्रौर गृहिणीकी रक्षा वह ईश्वर करेगा जिसने उनको और हमको पैदा किया है। यह आश्रय मेरे उस पत्रका था। पिताके समान ग्रपने बड़े भाईको लिखा, "ग्राजतक में जो कुछ बचाता रहा, आपके अर्पण करता रहा, श्रब मेरी आशा छोड़ दीजिए । अब जोकुछ बच रहेगा, वह यहीं के सार्वजनिक कार्मोमें लगेगा ।"

म्रात्मकथा', नवां संस्करण ) पुष्ठ २६५

#### : 8 :

### गीता-ध्यान

कल्पनाका चित्र कुछ भी खींचा हो ग्रौर उसका ध्यान किया हो तो इसमें दोष नहीं देखता । लेकिन गीतामाताके ध्यानसे संतोष होता हो तो ग्रौर क्या चाहिए ? गीताका ध्यान दो तरहसे हो सकता है : एक तो उसे माताके रूपमें माना है। इसलिए सामने माताकी तस्वीरकी जरूरत रहती हो तो या तो अपनी मांमें ही, यदि वह मर गई हो तो, कामधेनुका श्रारोपण करके गीताके रूपमें मानकर उसका ध्यान करना चहिए, या कोई भी काल्पनिक चित्र मनमें खींच लिया जाय । उसे गोमाताका रूप दिया हो तो भी काम चल सकता है। दूसरी तरह हो सके तो इसे मैं ज्यादा अच्छा समभता हूं। हम हमेशा जो अध्याय बीलते हों, उसमेंसे या किसी भी अध्यायके किसी भी श्लोक या किसी शब्दका ध्यान घरना ही उसका चिन्त-वन करना है। गीतामें जितने शब्द हैं उतने ही उसके आभूषण हैं और प्रियजनोंके ग्राभूषणोंका ध्यान करना भी उन्हींका ध्यान धरनेके बराबर है। यही बात गीताकी है। लेकिन इसके सिवा किसीको और कोई ढंग मिल जाय तो भले ही वह उस ढंगसे ध्यान घरे। जितने दिमाग उतनी ही विविधता होती है। कोई दो व्यक्ति एक ही तरीकेसे एक ही चीजका ध्यान नहीं करते । दोनोंके वर्णन ग्रौर कल्पनामें कुछ-न-कुछ फर्क तो रहेगा ही ।

छठे अध्यायके अनुसार जरा-सी भी की हुई साधना बेकार नहीं जाती और जहांसे रह गई हो वहांसे दूसरे जन्ममें आगे चलती है। इसी तरह जिसमें कल्याणमार्गकी तरफ मुड़नेकी इच्छातो जरूर हो मगर अमल करनेकी शक्ति न हो, उसे ऐसा मौका जरूर मिलेगा, जिससे दूसरे जन्ममें उसकी यह इच्छा दृढ़ हो। इस बारेमें भी मेरे मनमें कोई शंका नहीं है। मगर इसका यह अर्थ न किया जाय कि तब तो हम इस जन्ममें शिथिल रहें,

तो भी काम चलेगा। ऐसी इच्छा इच्छा नहीं है, या वह बौद्धिक है, मगर हार्विक नहीं है। बौद्धिक इच्छाके लिए कोई स्थान ही नहीं है। वह मरनेके बाद नहीं रहती; पर जो इच्छा दिलमें पैठ जाती है उसके पीछे प्रयत्न तो होना ही चाहिए। मगर कई कारणोंसे ग्रौर शरीरकी कमजोरीसे संभव है कि यह इच्छा इस जन्ममें पूरी न हो। ग्रौर इस तरहका अनुभव हमें रोज होता है। मगर इस इच्छाको लेकर जीव देहको छोड़ता है ग्रौर दूसरे जन्ममें इस जन्मकी उपाधियां कम होकर यह इच्छा फलती है या ज्यादा मजबूत तो होती ही है। इस तरह कल्याणकृत लगातार ग्रागे बढ़ता ही रहता है।

ज्ञानेश्वर महाराजने निवृत्तिनाथके जीते हुए जनका घ्यान धरा हो तो भले ही घरा हो; लेकिन इतना होनेपर भी मेरी पक्की राय है कि वह हमारे नकल करने लायक नहीं है। जिसका ध्यान करना है वह पूर्णता को पाया हुग्रा व्यक्ति होना चाहिए। जीवित व्यक्तिके लिए इस तरहका ख्याल करना बिलकुल बेजा ग्रौर गैरजरूरी है। किन्तु यह हो सकता है कि ज्ञानेश्वर महाराजने शरीरधारी निवृत्तिनाथका ध्यान किया हो। मगर हम इस भगड़ेमें कहां पड़ें? ग्रौर जब जीवित मूर्तिका ध्यान करनेका सवाल उठता है तब कल्पनाकी मूर्तिकी गुंजायश नहीं रहती। ग्रौर इसका उल्लेख करके जवाब दिया हो तो इस जवावसे बुद्धिश्रंश होना संभव है।

पहले अध्यायमें जो नाम दिए हैं, वे सब नाम, मेरी रायमें, व्यक्तिवाचक होने के बजाय गुणवाचक ज्यादा हैं। देवी और आसुरी वृत्तियों के बीचकी लड़ाईका बयान करते हुए किवने वृत्तियों को मूर्तिमान बनाया है। इस कल्पनामें इस बातसे इनकार नहीं किया गया है कि पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के पास सचमुच युद्ध हुआ होगा। मेरी ऐसी कल्पना है कि उस जमानेका कोई दृष्टान्त लेकर किवने इस महान ग्रंथकी रचना की है। इसमें भूल हो सकती है, या ये सब नाम ऐतिहासिक हों तो ऐतिहासिक आरंभके लिए ये नाम देना बेजा भी नहीं माना जा सकता। विषय-विचारके लिए पहला ग्रध्याय जरूरी है, इसलिए गीता-पाठके वक्तं उसे पढ़ लेना भी जरूरी है। 'महादेवभाईनी डायरी', पहला भाग, पृष्ठ २२३ १८ जून १९३२

वह दिन याद श्राता है जब मि० बेकर मुभे वेलिंग्टन कन्वेन्शनमें ईसाई बनानेको ले गए । वे हमेशा मेरे साथ चर्चा करते थे । मैं उन्हें कहता कि ग्राप मुभमें श्रद्धा जाग्रत कीजिए। जो भी ग्रच्छा ग्रसर ग्राप मुभ पर डालना चाहते हों, वह डालने देनेके लिए मैं तैयार हूं । इसलिए उन्होंने कहा कि वेलिंग्टन कन्वेन्शनमें चलो । वहां समर्थ लोग आएंगे । आप उनसे मिलेंगे तो ग्रापको विश्वास हुए बिना रहेगा ही नहीं। सारे डब्बेमें गोरे बैठे थे ग्रौर में ग्रकेला ऊपरके बंकपर दवा हुग्रा बैठा था। वे लोग कहनें लगे, ''देखिए, हिक्स नदी आई, भच्य प्रदेश है। देखिए, सूर्योदयके दर्शन तो कीजिए ! " मगर मैं उतरता ही न था । मैं तो ११ वें स्रध्यायका पाठ कर रहा था । बेकरने मुक्तसे पूछा, ''क्या पढ़ रहे हैं ?'' भैने कहा, "भगवद्गीता।" उन्हें लगा होगा कि कैसा मूर्ख है कि बाइबिल नहीं पढ़ता ! मगर क्या करते ? उन्हें मुभःपर जबरदस्ती तो करनी न थी। कन्वेन्शनमें मेरेलिए विशेष प्रार्थना भी हुई। मगर में कोरा-का-कोरा ही लौटा। 'महादेवभाईनी डायरी' पहला भाग, पृष्ठ २२७ १६ जून १६३२

#### : પ્ર :

## गीतापर आस्था

. . . . फिर एक 'विशालबुद्धि' पुरुष—गीताका प्रणेता उत्पन्न हुम्रा । उसने हिन्दू-समाजको गहरे तत्त्वज्ञानसे भरा ग्रौर साथ ही हिन्दू-धर्मका ऐसा दोहन भ्रर्पित किया कि जो मुग्ध जिज्ञासुको सहज ही समफमें श्रा सकता है। हिन्दू-धर्मका ग्रध्ययन करनेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक हिन्दूके लिए यह एकमात्र सुलभ ग्रंथ है और यदि अन्य सभी धर्मशास्त्र जलकर भस्म हो जायं तब भी इस ग्रमर ग्रंथके सात सौ श्लोक यह बतानेके लिए पर्याप्त होंगे कि हिन्दू-धर्म क्या है ग्रौर उसे जीवनमें किस प्रकार उतारा जाय । मैं सनातनी होनेका दावा करता हूं; क्योंकि चालीस वर्षोंसे उस ग्रंथके उपदेशोंको जीवनमें ग्रक्षरशः उतारनेका में प्रयत्न करता श्राया हूं। गीताके मुख्य सिद्धान्तके विपरीत जो कुछ भी हो, उसे मैं हिन्दू-धर्मका विरोधी मानकर श्रस्वीकार करता हूं। गीतामें किसी भी धर्म या धर्म-गुरुके प्रति द्वेष नहीं । मुभ्ते यह कहते वड़ा ग्रानंद होता है कि मैने गीताके प्रति जितना पूज्यभाव रखा है, उतने ही पूज्यभावसे मैंने बाइबिल, कुरान, जंदग्रवस्ता ग्रौर संसारके ग्रन्य धर्म ग्रन्थ पढ़े हैं। इस वाचनने गीताके प्रति मेरी श्रद्धाको दृढ़ बनाया है । उससे मेरी दृष्टि श्रौर उससे मेरा हिन्दू धर्म विशाल हुआ है । जैसे कि जरथुस्त, ईसा ग्रौर मुहम्मदके जीवन-चरितको मैंने समभा है, वैसे ही गीताके बहुतसे वचनोंपर मैंने प्रकाश डाला है। इससे इन सनातनी मित्रोंने मुभे जो ताना दिया है, वह मेरे लिए तो आश्वा-सनका कारण बन गया है । मैं ग्रपनेको हिन्दू कहनेमें गौरव मानता हूं; क्योंकि मेरे मनमें यह शब्द इतना विशाल है कि पृथ्वीके चारों कोनोंके पैगंबरोंके प्रति यह केवल सहिष्णुता ही नहीं रखता, वरन् उन्हें म्रात्मसात् कर देता है । इस जीवन-संहितामें कहीं भी ग्रस्पृश्यताको स्थान हो, ऐसा

में नहीं देखता । इसके विपरीत, लौह-चुंबकके समान चित्ताकर्षक वाणीमें मेरी बुद्धिको स्पर्श करके और इसके भी आगे मेरे हृदयको पूर्णतया स्पर्श करके मेरे मनमें यह आस्था उत्पन्न करती है कि भूतमात्र एक रूप हैं, वे सभी ईश्वरमेंसे निकले हैं और उसीमें विलीन हो जानेवाले हैं। भग-वती गीतामाताद्वारा उपिदष्ट सनातन धर्मके अनुसार जीवनका साफल्य बाह्य आचार और कर्मकांडमें नहीं, वरन् संपूर्ण चित्तशुद्धिमें और शरीर, मन और आत्मा-सिहत समग्र व्यक्तित्वको परब्रह्मके साथ एकाकार कर देनेमें है। गीता के इस संदेशको अपने जीवनमें ओतप्रोत करके में करोड़ोंकी मानवमेदिनीक पास गया हूं और उन्होंने मेरी बातें सुनी हैं सो मेरी राजनीतिज्ञताके कारण अथवा मेरी वाणीकी छटाके कारण नहीं, बल्क मेरा विश्वास है कि मुक्ते अपना, अपने धर्मका मानकर सुनी हैं। समयके साथ-साथ मेरी यह श्रद्धा अधिकाधिक दृढ़ होती गई है कि में सनातनधर्मी होनेका दावा करूं, यह चीज गलत नहीं और यदि ईश्वरकी इच्छा होगी तो वह मुक्ते इस दावेपर मेरी मृत्युकी मृहर लगा लेने देगा। 'महादेवभाईनी डायरी,'

:६:

भाग दो, पृष्ठ ४३५ ४ नवंबर १६३२

# गीताका अर्थ

एक मित्र इस प्रकार प्रश्न करते हैं:

"गीताका संदेश क्या है ? हिंसा या ग्रहिंसा ? मालूम होता है कि
यह भगड़ा हमेशा ही चलता रहेगा। यह बात ग्रौर है कि हम गीतामें

किस संदेशको देखना चाहते हैं ग्रौर उसमेंसे कौनसा संदेश निकालना चाहते हैं ग्रौर यह दूसरी ही बात है कि उसको सीधे ही पढ़नेपर क्या छाप पड़ती है। जिसके दिलमें यह बात जम गई है कि ग्रहिंसा-तत्त्व ही जीवन-संदेश है, उसके लिए तो यह प्रश्न गौण है। वह तो यही कहेगा कि गीतामेंसे ग्रहिंसा निकलती हो तो मुभे वह ग्राह्म है। इतने भव्य ग्रंथमेंसे ग्रहिंसा जैसा भव्य धार्मिक सिद्धान्त ही निकलना चाहिए; किन्तु यदि न निकलता हो तो गीताको भी रहने दीजिए। उसको ग्रादरसे पृजेंगे; लेकिन उसे प्रमाण ग्रंथ नहीं मानेंगे।

"प्रथम अध्यायको पढ़नेपर यही प्रतीत होता है कि श्रहिसा वृत्तिसे प्रेरित अर्जुन अशस्त्र होकर कौरवोंके हाथों मरनेको तैयार है। हिसासे होनेवाले पाप और हानि उसकी निगाहमें साफ़ नजर आते हैं। विषादसे वह काप उठता है और कहता है:

'श्रहो बत् महत्पापं कर्त्तुं व्यवसिता वयम्।' इसपर श्रीकृष्ण उससे कहते हैं—समभदार होकर भी यह क्या बोलते हो ? कोई किसीको न मारता है, न कोई मरता ही है। श्रात्मा श्रमर है श्रीर शरीरका नाश तो होगा ही। इसलिए इस धर्म-प्राप्त युद्धको लड़ लो। जय क्या श्रीर पराजय क्या ? केवल श्रपना कर्तव्य पूरा करो।

"११वें ग्रध्यायमें भी उसे विश्वरूप दिखाकर भगवान् श्रीकृष्ण यही कहते हैं:

> कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्त्तुमिह प्रवत्तः

मया हतांस्त्वं जिंह मा व्यथिष्ठा ।

"ईश्वरकी दृष्टिमें हिंसा और अहिंसा दोनों समान ही हैं; लेकिन मनुष्यके लिए ईश्वरका संदेश क्या हो सकता है ? 'युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्।'

यह क्या ? गीताका संदेश यदि ग्राहिसा हो तो १ ग्रौर ११ ग्रध्याय सुसम्बद्ध नहीं मालूम होते। वे उसके पोषक तो हैं ही नहीं। ऐसी कैं काग्रोंका समाधान कौन करे ?

"काम की भीड़ में से कुछ समय निकाल कर आप इसका जवाब दें तो कितना अच्छा हो !"

ऐसे प्रश्न तो हुया ही करेंगे। जिसने कुछ अध्ययन किया है उसे उनका यथाशिक्त जवाब भी देना होगा; किन्तु इनका समाधान करनेपर भी आखिर मुभे यह तो कहना ही पड़ेगा कि मनुष्य वही करेगा जो उसका हृदय उसे करने की कहेगा। प्रथम हृदय है और फिर बृद्धि। प्रथम सिद्धांत और फिर प्रमाण। प्रथम स्फुरण और फिर उसके अनुकूल तर्क। प्रथम कर्म और फिर बृद्धि। इसीलिए बृद्धि कर्मानुसारिणी कही गई है। मनुष्य जो कुछ भी करता है या करना चाहता है उसका समर्थन करनेके लिए प्रमाण भी ढूंइ निकालता है।

इसलिए में समभता हूं कि मेरा गीताका अर्थ सबके अनुकूल न होगा। ऐसी स्थितिमें यदि में इतना ही कहूँ कि गीताके मेरे अर्थपर मैं किस तरह पहुंचा और धर्मशास्त्रियोंके अर्थ निकालनेमें मैंने किन-किन सिद्धान्तोंको मान्य रखा है तो यही बस होगा। "परिणाम चाहे कुछ आहे, मुक्ते तो युद्ध करना चाहिए। जो शत्रु मरने योग्य हैं, वे तो स्वयं ही मरे हुए हैं। मुक्त तो उनको नारनेमें मात्र निमित्त बनना है।"

१८८६ के सालमें गीताजीसे मेरा प्रथम परिचय हुआ। उस समय मेरी उम्र २० सालकी थी। मैं ग्रीहसाधर्मको बहुत ही थोड़ा सममता था। शत्रुको भी प्रेमसे जीतना चाहिए, यह मैं गुजराती क्वि शामल भट्टके इस छ्प्ययसे "पाणी ग्रापे ने वाय भन्नं भोजन तो दीजे" सीखा था। इसमें जो सत्य है वह मेरे हृदयमें ग्रच्छी तरह बैठ गया था, किन्तु उस समय मुफे उसमें से जीव-दयाकी स्पुरणा नहीं हुई थी। इसके पहले मैं देश ही में मांसाहार कर चुका था। मैं मानता था कि सर्पादिका नाश करना धर्म है। मुफे याद श्राता है कि मैंने खटमल इत्यादि जीव मारे हैं। मुफे तो यह भी याद श्राता है कि मैंने एक बिच्छूको भी मारा था। श्राज यह समभा हूं कि ऐसे जहरीले जीवोंको भी न मारना चाहिए। उस समय मैं यह मानता था कि हमें श्रंग्रेजोंके साथ लड़नेके लिए तैयारी करनी होगी। 'श्रंग्रेज राज्य करते हैं इसमें श्राश्चर्य ही क्या है'—इस श्राशयकी एक कितता गुनगुनाया करता था। मेरा मांसाहार इसी तैयारीका कारण था। विलायत जानेके पहले मेरे ऐसे विचार थे। मैं मांसाहार इत्यादिसे बच गया, इसका कारण माताके दिये हुए वचनोंको मरते दम तक पालन करनेकी मेरी वृत्ति ही थी। सत्यके प्रति मेरे प्रेमने बहुत-सी श्रापत्तियोंमेंसे मेरी रक्षा की है।

श्रव दो श्रंग्रेजोंसे प्रसंग पड़नेपर मुभे गीता पढ़नी पड़ी । 'पढ़नी पड़ी' इसलिए कहता हूं, क्योंकि उसे पढ़नेकी मुभे कोई खाम इच्छा न थी; लेकिन जब इन दो भाइयोंने मुभे उनके साथ गीता पढ़नेको कहा तब मैं शिमन्दा हुआ। मुभे अपने धर्मशास्त्रोंका कुछ भी ज्ञान नहीं हैं, इस ख्यालसे मुभे बड़ा दुःख हुआ। मालूम होता है, इस दुःखका कारण श्रभिमान था। मेरा संस्कृतका अध्ययन ऐसा तो था ही नहीं कि गीताजीके सब क्लोकोंका अर्थ मैं बिना किसी मददके ठीक-ठीक समभलूं। ये दोनों भाई तो कुछ भी न समभते थे। उन्होंने सर एडविन श्रारनॉल्डका गीताजीका उत्तमोत्तम काव्यानुवाद मेरे सामने रख दिया। मैंने तो फौरन ही उस पुस्तकको पढ़ डाला और उसपर मैं मुग्ध हो गया। तबसे लेकर श्राजतक दूसरे अध्यायके श्रंतिम १६ क्लोक मेरे हृदयमें श्रंकित हैं। मेरे लिए तो सब धर्म उन्होंमें थ्रा जाता है। उसमें संपूर्ण ज्ञान है। उसमें कहे हुए सिद्धांत श्रवल हैं। उसमें बुद्धिका भी संपूर्ण प्रयोग किया गया है; लेकिन यह

बुद्धि संस्कारी बुद्धि है। उसमें अनुभव ज्ञान है।

इस परिचयके बाद तो मैंने बहुत-से अनुवाद पढ़े, बहुत-सी टीकाएं पढ़ीं, बहुत-से तर्क किये और सुने, लेकिन उसे पढ़नेपर जो छाप मुफ्पप पड़ी थी वह दूर नहीं हुई । ये क्लोक गीताजीके अर्थको समफनेकी कुंजी हैं। उससे विरोधी अर्थवाले वचन यदि मिलें तो उन्हें त्याग करनेकी भी सलाह में दूंगा। नम्र और विनयी मनुष्यको तो त्याग करनेकी भी जरूरत नहीं है। वह तो सिर्फ योंही कह दे कि दूसरे क्लोकोंका आज इसके साथ मेल नहीं मिलता है तो यह मेरी बुद्धिका ही दोष है। समय बीतनेपर इनका और इन उन्नीस क्लोकोंमें कहे गये सिद्धांतोंका भी मेल बैठ जायगा। अपने मनसे और दूसरोंसे यह कहकर वह शांत हो जायगा।

शास्त्रका अर्थ करनेमें संस्कार और अनुभवकी आवश्यकता है। श्रूद्रको वेदका अभ्यास नहीं होता', यह वाक्य सर्वथा गलत नहीं है। श्रूद्र अर्थात् असंस्कारी, मूर्ख, अज्ञान। वह वेदादिका अभ्यास करके उनका अनर्थ करेगा। बड़ी उम्रके भी सब लोग बीजगणितके कठिन प्रश्न अपने आप समभनेके अधिकारी नहीं हैं। उनको समभनेके पहले उन्हें कुछ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। व्यभिचारीके मुखसे 'अहँ ब्रह्मास्मि' क्या शोभा देगा? उसका वह क्या अर्थ (या अनर्थ) करेगा?

ग्रर्थात् शास्त्रका ग्रर्थं करनेवाला यमादिका पालन करनेवाला होना चाहिए। यमादिका शुष्क पालन जैसा कठिन है, वैसा ही निरर्थंक भी है। शास्त्रोंने गुरुका होना ग्रावश्यक माना है; लेकिन इस जमानेमें गुरुश्रोंका तो करीब-करीब लोप-सा हो गया है। ज्ञानी लोग इसीलिए भिक्त-प्रधान प्राकृत ग्रंथोंका पठन-पाठन करनेकी शिक्षा देते हैं; किन्तु जिनमें भिक्त नहीं, श्रद्धा नहीं, वे शास्त्रका ग्रर्थं करनेके ग्रधिकारी नहीं होते। विद्वान् लोग विद्वत्तापूर्णं ग्रर्थं उसमेंसे भले ही निकालें; लेकिन वह शास्त्रार्थं नहीं। शास्त्रार्थं तो ग्रनुभवी ही कर सकता है। परंतु प्राकृत मनुष्योंक लिए भी कुछ सिद्धांत तो हैं ही। शास्त्रोंके वे प्रर्थ, जो सत्यके विरोधो हैं, सही नहीं हो सकते। जिसे सत्यके सत्य होनेके वारेमें ही शंका है उसके लिए शास्त्र हैं ही नहीं, प्रथवा यों किहए कि उसके लिए सब शास्त्र प्रशास्त्र हैं। उसको कोई नहीं पहुंच सकता। जिसे शास्त्रभंसे प्रहिंस। नहीं प्राप्त हुई है, उसके लिए भय है, लेकिन यह बात नहीं कि उसका उद्धार न हो। सत्य विध्यात्मक है, प्रहिंसा निषेधात्मक है। सत्य वस्तुका साक्षी है, प्रहिंसा वस्तु होनेपर भी उसका निषेध करती है। सत्य है, प्रसत्य नहीं है। हिंसा है, प्रहिंसा नहीं है। फिर भी प्रभहिंसा ही होना चाहिए। यही परम धर्म है। सत्य स्वयंसिद्ध है। प्रहिंसा उसका संपूर्ण फल है। सत्यमें वह छिपी हुई ही है; किंतु वह सत्यकी तरह व्यक्त नहीं है। इसलिए उसको मान्य किये बिना मनुष्य भले ही शास्त्रका शोध करें, उसका सत्य प्राखिर उसे प्रहिंसा ही सिखावेगा।

सत्यका ग्रथं तपश्चर्या तो है ही। सत्यका साक्षात्कार करनेवाले तपस्वीने चारों ग्रोर फैली हुई हिसामेंसे ग्रहिसादेवीको संसारके सामने प्रकट करके कहा—हिसा मिथ्या है, माया है, ग्रहिसा ही सत्य वस्तु है। ग्रहिसाके बिना सत्यका साक्षात्कार ग्रसंभवित है। ग्रह्मचर्य, ग्रस्तेय, ग्रपिग्रह भी ग्रहिसाके ग्रथमें हैं। ये ग्रहिसाको सिद्ध करनेवाले हैं। ग्रहिसा सत्यका प्राण है। उसके बिना मनुष्य पशु है। सत्यार्थी ग्रपनी शोधके लिए प्रयत्न करते हुए यह सब बड़ी जल्दी समफ लेगा ग्रौर फिर उसे शास्त्रका ग्रर्थ करनेमें कोई मुसीबत पेश न ग्रावेगी।

शास्त्रका ग्रथं करनेमें दूसरा नियम यह है कि उसके प्रत्येक ग्रक्षरकों न पक्इकर उसकी ध्वनि खोजनी चाहिए, उसका रहस्य समक्षना चाहिए। बुलसीदासजीकी रामायण उत्तम ग्रंथ है; क्योंकि उसकी ध्वनि स्वच्छता है, दया है, भिक्त है। उसने 'शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, य सब ताड़नके

अधिकारी' लिखा, इसलिए यदि कोई पुरुष अपनी स्त्रीको मारे तो उसकी अधोगित होगी। रामचंद्रजीने सीताजीपर कभी प्रहार नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्हें कभी दुःख भी नहीं पहुंचाया। तुलसीदासजीने केवल प्रचलित वाक्यको लिख दिया। उन्हें इस बातका ख्याल कभी न हुआ होगा कि इस वाक्यका आधार लेकर अपनी अधाँगनाका ताड़न करनेवाले पशु भी कहीं निकल पड़ेंगे। यदि स्वयं तुलसीदासजीने भी रिवाजके वशवर्ती होकर अपनी पत्नीका ताड़न किया हो तो भी क्या? यह ताड़न अवश्य ही दोष है। फिर भी रामायण पत्नीके ताड़नके लिए नहीं लिखी गई है। रामायण तो पूर्ण पुरुषका दर्शन करानेके लिए, सतीशिरोमणि सीताजीका परिचय करानेके लिए और भरतकी आदर्श भिक्तका चरित्र चित्रित करनेके लिए लिखी गई है। उसमें मिलनेवाला दोषयुक्त रिवाजोंका समर्थन त्याज्य है। तुलसीदासजीने भूगोल सिखानेके लिए अपना अमूल्य ग्रंथ नहीं बनाया है, इसलिए उनके ग्रंथमें यदि गलत भूगोल पाया जाय तो उसका त्याग करना अपना धर्म है।

यब गीताजी देखें। ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति ग्रौर उसके साघन, यहीं गीताजीके विषय हैं। दो सेनाग्रोंके बीच युद्धका होना निमिक्त है। भले ही ऐसा कहें कि किव स्वयं युद्धादिको निषिद्ध नहीं मानते थे ग्रौर इसलिए उन्होंने युद्धके प्रसंगका इस प्रकार उपयोग किया है। महाभारत पढ़नेके बाद तो मेरे ऊपर दूसरी ही छाप पड़ी है। व्यासजीने इतने सुंदर ग्रंथ की रचना करके युद्धके मिथ्यात्वका ही वर्णन किया हैं। कौरव हारे तो उससे क्या हुग्रा? ग्रौर पांडव जीते तो भी उससे क्या हुग्रा? विजयी कितने बचे? उनका क्या हुग्रा? कुंती माताका क्या हाल हुग्रा? ग्रौर ग्राज यादव-कुल कहां है?

जहां विषय युद्ध-वर्णन और हिंसाका प्रतिपादन नहीं है, वहां उसपर जोर देना विलकुल अनुचित ही माना जायगा और यदि कुछ हुलोकोंका संबंध ऋहिंसाके साथ बैठाना मुश्किल मालूम होता है तो सारी गीताजीको हिंसाके चौखटेमें मढ़ना तो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है।

किव जब किसी ग्रंथकी रचना करता है तो वह उसके सब ग्रथोंकी कल्पना नहीं कर लेता है। काव्यकी यही खूबी है कि वह किवसे भी बढ़ जाता है। जिस सत्यका वह ग्रपनी तन्मयतामें उच्चारण करता है, वही सत्य उसके जीवनमें श्रक्सर नहीं पाया जाता। इसिलए बहुतेरे किवयोंका जीवन उनके काव्योंके साथ मुसंगत नहीं मालूम होता। दूसरा श्रध्याय, जिससे विषयका ग्रारंभ होता है ग्रौर ग्रठारहवां श्रध्याय, जिसमें उसकी पूर्णाहुति होती है, देखनेसे यही प्रतीत होगा कि गीताजीका सर्वांश तात्पर्य हिंसा नहीं, वरन् श्रहिंसा है। मध्यमें देखोगे तो भी यही प्रतीत होगा। बिना कोध, राग या द्वेषके हिंसाका होना संभव नहीं श्रौर गीता तो कोधादिको पार करके गुणातीतकी स्थितिमें पहुंचानेका प्रयत्न करती है। गुणातीतमें कोधका सर्वथा ग्रभाव होता है। ग्रर्जुनने कान तक खींचकर जब-जब धनुष चढ़ाया, उस समयकी उसकी लाल-लाल ग्रांखें में ग्राज भी देख सकता हूं।

परंतु- अर्जुनने कब अहिंसाके लिए युद्ध छोड़नेकी हठ की थी ? उसने तो बहुतसे युद्ध किये थे । उसे तो एकाएक मोह हो गया था । वह तो अपने सगे-संबंधियोंको नहीं मारना चाहता था । अर्जुनने दूसरोंको, जिन्हें वह पापी समभता हो, न मारनेकी बात तो की न थी । श्रीकृष्ण तो अंतर्यामी हैं । वे अर्जुनका यह क्षणिक मोह समभ लेते हैं और इसलिए उससे कहते हैं, "तुम हिंसा तो कर चुके हो । अब इस प्रकार एकाएक समभदार बननेका दंभ करके तुम अहिंसा न सीख सकोगे । इसलिए जिस कामका तुमने आरंभ किया है उसे अब तुम्हें पूरा ही करना चाहिए।" अंटेमें चालीस भीलके वेगसे जानेवाली रेलगाड़ीमें बैठा हुआ व्यक्ति एकाएक प्रवाससे विरक्त होकर यदि चलती हुई गाड़ीसे ही कूद पड़े तो

यही कहा जायगा कि उसने म्रात्म-हत्या की है। उससे उसने प्रवास या रेलगाड़ीमें बैठनेके मिथ्यात्वको कुछ नहीं सीखा है। म्रर्जुनका भी यही हाल था। म्रहिंसक कृष्ण म्रर्जुनको दूसरी सलाह दे ही नहीं सकते थे; लेकिन उससे यह मर्थ नहीं निकाल सकते कि गीताजीमें हिंसा हीका प्रतिपादन किया गया है। यह मर्थ निकालना उतना ही म्रनुचित है जितना कि यह कहना कि शरीर-व्यापारके लिए कुछ हिंसा म्रनिवार्य है म्रीर इसलिए हिंसा ही धर्म है। सूक्ष्मदर्शी इस हिंसामय शरीरसे म्रशरीरी होनेका मर्थात् मोक्षका ही धर्म सिखाता है।

लेकिन घृतराष्ट्र कौन थे, दुर्योघन युधिष्ठिर ग्रीर ग्रर्जुन कौन थे ? कृष्ण कौन थे ? क्या ये सब ऐतिहासिक पुरुष थे ? ग्रीर क्या गीताजीमें उनके स्थूल व्यवहारका ही वर्णने किया गया है ? अकस्मात् ग्रर्जुन सवाल करता है ग्रीर कृष्ण सारी गीता पढ़ जाते हैं ! ग्रीर ग्रर्जुन यह कहकर भी कि उसका मोह नष्ट हो गया है यही गीता फिर भूल जाता है ग्रीर कृष्णसे दुबारा ग्रनुगीता कहलवाता है !

में तो दुर्योधनादिको आसुरी और अर्जुनादिको दैवी वृत्ति मानता हूं। धर्मक्षेत्र यह शरीर ही है। उसमें द्वंद्व चलता ही रहता है और अनुभवी ऋषि कवि उसका तादृश वर्णन करते हैं। कृष्ण तो अंतर्यामी हैं और हमेशा शुद्ध चित्तमें घड़ीकी तरह टिक-टिक करते रहते हैं। यदि चित्तको शुद्ध रूपी चाबी नहीं दी गई हो तो अंतर्यामी यद्यपि वहां रहते तो हैं, तथापि उनका टिकटिकाना तो अवश्य ही बंद हो जाता है।

कहनेका आशय यह नहीं कि इसमें स्थूल युद्धके लिए अवकाश ही नहीं है। जिसे अहिंसा सूकी ही नहीं है उसे यह धर्म नहीं सिखाया गया है कि कायर बनना चाहिए। जिसे भय लगता है, जो संग्रह करता है, जो विषयमें रत है, वह अवश्य ही हिंसामय युद्ध करेगा; लेकिन उसका बह धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है। अहिंसाके मानी हैं मोक्ष और मोक्ष है सत्यनारायणका साक्षात्कार। इसमें पीठ दिखानेको तो कहीं श्रवकाश ही नहीं है। इस विचित्र संसारमें हिंसा तो होती ही रहेगी। उससे बचनेका मार्ग गीता दिखाती है; लेकिन साथ-ही-साथ गीता यह भी कहती है कि कायर होकर भागनेसे हिंसासे न बच सकोगे। जो भागनेका विचार करता है, वह तो भारेगा और मरेगा।

प्रश्नकत्ताने जिन श्लोकोंका उल्लेख किया है, उनका अर्थ यदि श्रव भी उनकी समक्तमें न ग्रावे तो मैं समक्तानेमें श्रसमर्थ हूं। सर्वशिक्तमान् ईश्वर कर्त्ता, भर्ता ग्रौर संहर्त्ता है ग्रौर वह ऐसा ही होना चाहिए। इस विषयमें कोई शंका तो न होगी न? जो उत्पन्न करता है, वह उसका नाश करनेका ग्रिधकार भी रखता है। फिर भी वह किसीको नहीं मारना; क्योंकि वह उत्पन्न भी नहीं करता। नियम यह है कि जिसने जन्म लिया है, उसने मरने हीके लिए जन्म लिया है। ईश्वर भी इस नियमको नहीं तोड़ सकता। यह उसकी दया है। यदि ईश्वर ही स्वच्छंद भौर स्वेच्छानारी बन जाय तो फिर हम सब कहां जावेंगे?

१५ अक्तूबर १६२५

#### : 0:

### गीता कंठ करो

गीताको कठ करनेके विषयमें मैं बहुत बार लिख चुका हूं, कह चुका हूं। मेरे अपने किए यह न हो सका, इसलिए यह कहना मुक्ते शोभा नहीं देता। फिर भी इस बातको बारंबार कहते मुक्ते शर्भ नहीं मालूम होती, इसलिए कि उसका लाभ मैं समभता हूं। मेरी गाड़ी ज्यों-त्यों चल गई है, क्योंकि एक बार तो मैं तेरहवें अध्याय तक कंठ कर गया था और गीताका

मेरे कार्यक्षेत्रकी मर्यादा बंधी हुई है। भगवान् श्रीकृष्णके, गीताके उप-देशानुसार चलनेका प्रयत्न करनेवाला मैं एक ग्रत्प मनुष्य हूं ग्रौर मैं यह समभता हूं कि मेरा ग्रपना धर्म थोड़े-से-थोड़ेमें भी क्या है:

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

दूसरा धर्म चाहे जितना अच्छा लगता हो, पर मेरे लिए मेरा मर्यादित धर्म ही भला है, दूसरा भयावह है।

प्रश्न—आज आप जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वह केवल खादीके लिए ही है ? अगर यह ठीक हो तो आप उंसका किस प्रकार उपयोग करेंगे?

उत्तर-हां, यह धन केवल खादीके लिए ही है; क्योंकि यह अखिल भारत देशबंधु स्मारक कोषके लिए इकट्टा किया जा रहा है। इस कोषके साथ देशबंधुका नाम केवल इसीलिए लगाया गया है कि देहांतके थोड़े ही दिनों पहले उन्होंने खादीकी योजना तैयार की थी ग्रीर खादी-कार्य उनको प्रिय था। खादीके लिए चंदा उगाहकर उसकी व्यवस्था करनेके लिए ही अखिल भारत चर्खा संघकी योजना की गई है। इस कोषकी पाई-पाईका हिसाब रक्खा जाता है ग्रौर उसे देखनेका किसी भी मनुष्यको ग्रिधिकार है। इस संघका एक कार्यवाहक मंडल है, हिसाब जांचनेवाले हैं, निरीक्षक हैं। इस संघने ग्रभी देशके सामने खादी-सेवक-संघकी योजना पेश की है। ग्राप कहेंगे कि जान लिया ग्रापका मंडल। दीजिएगा तीस रुपल्ली । उससे भला होगा क्या ? हाँ, हमारा मंडल तो भिखारी-मंडल है, क्योंकि बहुतसे गरीब भिखारियोंसे पैसा लेकर यह स्थापित हुमा है। यह कुछ इंडियन सिविल सर्विस नहीं है कि हमें हजारों रुपया वेतनोंमें देने पडें। इंडियन सिविल सिवस तो लोगोंके करोंपर अवलंबित है। वह तो लोगोंपर राज्य करनेके लिए है और हमारा मंडूल तो लोगोंकी सेवाके लिए है।

प्रश्न—श्राप मुसलमानोंकै लिए पक्षपात क्यों करते हैं ? कितने मुसलमान नेता श्रापपर व्यक्तिगत श्राक्षेप करते हैं । उनका श्राप जवाब भी नहीं देते । ऐसा क्यों ?

उत्तर—परम धर्मका शुद्ध पक्ष लेनेमें में अपने धर्मकी रक्षा ही करता हूं। मैं हिंदू धर्मका नाश नहीं चाहता, मैं नाश कर नहीं सकता; क्योंकि में हिंदू महासागरकी एक बूंदभर हूं। मुसलमान मुफ्ने काफिर कहें तो उससे क्या हुआ? उसका जवाब क्या देना है! मेरा भानजा मेरे साथ ही रहता था। जब दूसरोंको लगा कि मैं उसका पक्षपात करता हूं, उस समय मैंने और उसने भी समभा कि मैं उसके साथ न्याय ही करता था। मुसलमान जब मुभप्र आक्षेप करते हैं तो इससे शायद यह मालूम होता है कि मैं उन्हें अभी पूरा न्याय न देता होऊंगा। मुभ्ने जवाब देनेकी आवश्यकता किस लिए हो? मेरे तो चौबीसों घंटे श्रीकृष्ण भगवान्को समिपत हैं। वही मेरी रक्षा करते हैं और दासानुदास श्रीकृष्ण भगवान्से मैं सदा प्रार्थना करता हूं कि 'हे कृष्ण, मेरी ओरसे जो जवाब देना हो, वह तू ही जाकर दे आ।'

प्रश्त—श्रापने खिलाफतकी लड़ाई जी-जानसे लड़ी। उसी प्रकार आज हिंदू-संगठनके लिए क्यों नहीं जुट जाते?

उत्तर—खिलाफतके लिए प्राण ग्रपंण करनेकी मेरी प्रतिज्ञा थी। परधर्मीके लिए जो कुछ भी हो सका, मैंने किया। मैं मानता था ग्रौर ग्रब भी मानता हूं कि मेरी इस सेवासे गोरक्षा होगी। ग्राप पूछेंगे कि गोरक्षा हुई? गोरक्षण नहीं हुग्रा; पर इससे मुक्ते क्या! मैं तो प्रयत्नका ग्रधिकारी था। फलके ग्रधिकारी तो श्रीकृष्ण भगवान् हैं। भरवान्ने कहा कि मुहम्मद ग्रलीसे मिल, शौकत ग्रलीसे मिल, उनके साथ काम कर। मैंने वही किया। उन्हें जितनी मदद दी जा सकी, दी। ईस कामके लिए मुक्ते जरा भी पछतावा नहीं है। फिर ऐसा प्रसंग

त्रावे तो मैं यही करूंगा। गीता-भागवत ग्रादि धर्म-ग्रंथ मुफे यही सिख-लाते हैं। लोग मेरी निन्दा करें, मेरा ग्रपमान करें, इसके उत्तरमें में भी उनकी निंदा ग्रौर ग्रपमान करनेवाला नहीं। मैं तो वही करूंगा जो करनेका तुलसीदासजीने उपदेश दिया है, यानी तपश्चर्या। मेरी प्रकृति ही ऐसी बनी है। मुफसे दूसरा क्या होगा? गीताजीने कहा है न कि सब जीव ग्रपनी प्रकृतिके ग्रनुसार ही चलते हैं, निग्रह क्या करेगा? इसलिए मुफे तो तपश्चर्या करनी रही। जब मुसलमानोंके दिलमें खुदा बसेंगे ग्रौर जब एक दिन ऐसा ग्रावेगा कि हिंदुग्रोंके समान वे भी गोरक्षा करेंगे, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तब ग्राप कहेंगे कि यह गोरक्षा पुराने जमानेके किसी गांधी नामके पागलकी ग्राभारी है।

में नहीं मानता कि आजके जैसी तबलींग या शुद्धि या धर्म-परिवर्तन करनेकी आज्ञा इस्लाम या हिंदूधर्म या ईसाईधर्ममें हैं। तब मैं शुद्धिमें किस प्रकार हाथ बंटा सकता हूं ? तुलसीदास और गीता तो मुफे सिख-लाते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे धर्मपर हमला हो तो तुम आत्म-शुद्धि कर लेना। और जो पिंडमें है वह ब्रह्मांडमें। आत्मशुद्धि—तपश्चर्या करनेका मेरा प्रयत्न चौबीसों घंटे चल रहा है। पार्वतिके नसीवमें अशुभ लक्षणोंवाला पित था। ऐसे लक्षण होनेपर भी शुभंकर तो शिवजी ही थे। पार्वतीने उन्हें तपोबलसे पाया। संकटके समयमें ऐसा ही तप हिंद्दधर्म सिखलाता है। इस धर्म ज्ञानका साक्षी हिमालय है, वही हिमालय, जिसके ऊपर हिंदूधर्मकी रक्षाके लिए लाखों ऋषि-मुनियोंने अपने शरीर गला डाले हैं। वेद कुछ कागजपर लिखे अक्षर नहीं हैं। वेद तो अंतर्यामी हैं और अंतर्यामीने मुफे बंतलाया है कि यम-नियमादिका पालन कर और कृष्णका नाम ले.। मैं विनयके साथ परंतु सत्यतासे कहता हूं कि हिंदूधर्मकी सेवा, हिंदूधर्मकी रक्षाके सिवा मेरी दूसरी प्रवृत्ति नहीं। हां, उसे करनेकी मेरी रीति भले ही निराली हो।

प्रश्न—श्राज जो पैसा श्रापको मिलता है, उसे देनेवाले श्रिधकांशमें विलायती कपड़ोंके ही व्यापारी हैं और श्रापको वे जो पैसा देते हैं, वह श्रापके प्रेमके कारण देते हैं, खादीके प्रेमके कारण नहीं। क्या श्राप यह जानते हैं?

उत्तर—प्रेमसे मुभे एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे कामको समभकर लोग मुभे पैसा दें। प्रेमसे ग्राप मुभे दूसरी वस्तु दे सकते हैं, प्रेमसे ग्राप मुभे ग्रपने विलायती कपड़े दे सकते हैं, पर पैसा नहीं चाहिए। सच्ची बात तो यह हैं कि व्यापारी लोग मुभे पैसी देते हैं तो यह समभकर कि मेरा व्यापार जमे तो उससे उनकी या देशकी हानि नहीं है। वे जानते हैं कि ग्रंतमें उन्हें खादीका ही व्यापार करना पड़ेगा। वे इसे खूब समभतो हैं; परंतु उनमें ग्राज निश्चय-बल नहीं है। यह बल उन्हें मिले, इसके लिए वे मुभे ईश्वरसे प्रार्थना करनेको कहते हैं। इस बीचमें वे घन देकर इस प्रवृतिका पोषण करते हैं। वे मुभे फुसलानेको घन नहीं देते।

प्रश्न—केवल खादीका ही काम करके आप दूसरे ऐसे ही महत्त्वपूर्ण या इससे भी अधिक महत्त्वके राजनैतिक कामोंकी ओरसे लापरवाह क्यों हैं?

् उत्तर—में कह चुका हूं कि मेरा कार्यक्षेत्र मर्यादित है। दुर्योधनने भी अपने योद्धाओं की मर्यादाका वर्णन किया था। 'यथाभागमवस्थिताः', सभीको अपने-अपने स्थानपर रहने को और अपने स्थानपर रहकर भीष्मकी रक्षा करने के कहा था। गीताका वर्णाश्रमधर्म यही कहता है। वह सबको अपनी-अपनी मर्यादा समभने को कहता है। हिंदुस्तानको अगर मुभसे काम लेना हो तो उसे मेरी मर्यादा समभनी होगी। यह भले ही संभव हो कि मैं दूसरे लाग भले प्रकार कर सकूं, पर उन्हें दूसरे लोग करते हैं। खादीका काम, जिसे मैं परम कर्त्तव्य मानता हूं, यही विश्वास

होनेके कारण कर रहा हूं कि उसे मेरे जैसा कोई न करेगा । मुक्ते सत्याग्रह पसंद है, मुक्ते वह करना है, परंतु उसके लिए ग्रनुकूल वातावरण कहां है ? खादीसे वह मुक्ते पैदा करना है । सत्याग्रह तो मेरी प्राणवायुके समान है, परंतु उसे खादीके बिना ग्रशक्य मानता हूं।

प्रश्न—जरा यह तो बतलाइयेगा कि इस दौरेमें आपको मुसलमानोंसे कितनी प्रत्यक्ष सहायता मिली है ?

उत्तर—यह बात सच्ची है कि ब्राज मुसलमान खादीके काममें मेरी नहींके बराबर ही मदद कर रहे हैं; पर इससे क्या हुब्रा ? मैं अपनी स्त्री या भाई के साथ कुछ व्यापार नहीं करता । घरमें उनके साथ में यह सौदा करता ही नहीं कि तुम यह करो तो मैं वह करूं । उसी प्रकार मुसलमान भाइयोंके साथ या पंडितजी या केलकरके साथ ब्रदला-बदलीका सौदा करना नहीं चाहता । मुसलमानसे हम किसलिए डरं? परमेश्वरसे क्यों न डरें? मनुष्यसे डरना न चाहिए, मनुष्यसे धोखा खानेका भय ही नहीं रखना चाहिए । ईश्वरके ऊपर विश्वास रखकर कि लोग धोखा देंगे तो भी ईश्वर देख लेगा, स्वधम करना चाहिए ।

३ मार्च १६२१

#### : 3:

# भगवद्गीता अथवा अनासक्तियोग

गीता पढ़ते, विचारते ग्रौर उसका ग्रनुसरण करते हुए ग्रव मुफे चालीस सालसे ज्यादा हो चुके हैं। मित्रोंने यह इच्छा प्रकट की थी कि में जैनताको बताऊं कि मैंने गीताको किस रूपमें समका है, फलतः मैंने श्रुनुवाद शुरू किया। विद्वानकी दृष्टिसे देखने बैठूं तो श्रनुवाद करनेकी मेरी श्रपनी योग्यता कुछ भी नहीं ठहरती। हां, भ्राचरण करनेवालेकी दृष्टिसे ठीक-ठीक मानी जा सकती है। यह ग्रनुवाद श्रब छपा है। बहुतेरी गीताश्रोंके साथ संस्कृत भी होती है। इसमें जान-बूभ कर संस्कृत नहीं रखी। संस्कृत सब जानें, समभें तो मुभे श्रच्छा लगे; लेकिन सब संस्कृत कभी जानेंगे नहीं ग्रौर संस्कृतके तो ग्रनेक सस्ते संस्करण मिल सकते हैं। इसलिए संस्कृत छोड़ कर भ्राकार भ्रौर कीमत बचानेका निश्चय किया। भ्रतएव १८ सफोंकी प्रस्तावना भौर १६१ सफोंके भ्रनुवाद वाला जेबी संस्करण छपवाया है। इसकी क़ीमत दो ग्राना रखी है। मेरा लोभ तो यह है कि हरएक हिन्दी भाषा-भाषी इस गीताको पढ़े, विचारे श्रौर वैसा भ्राचरण करे। इसके विचारिका सरल उपाय यह है कि संस्कृतका ख्याल किए बिना ही इसके अर्थको समभनेका प्रयत्न किया जाय श्रौर फिर तदनु-सार श्राचरण किया जाय । मसलन् जो यह कहते हैं कि गीता तो श्रपने-पराएका भेद रखे बिना दुष्टोंका संहार करनेकी शिक्षा देती है, उन्हें श्रपने-दुष्ट माता-पिता या भ्रन्य प्रियजनोंका संहार शुरू कर देना चाहिए। पर वे वैसा-तो कर नहीं सकते। तो फिर जहां संहारका जिन्न स्राता है, वहां उसका कोई दूसरा ग्रर्थं होना संभव है, यह बात पाठकोंको सहज ही सूर्फेगी। श्रपने-पराएके बीच भेद न रखनेकी बात तो गीताके पन्ने-पन्नेमें श्राती है। पर यह कैसे हो सकता है ? यों सोचते-सोचते हम इस निश्चय-पर पहुंचेंगे कि अनासक्तिपूर्वक सब काम करना ही गीताकी प्रधान ध्वनि है; क्योंकि पहले ही ग्रध्यायमें श्रर्जुनके सामने श्रपने-पराएका भगड़ा खड़ा होता है। गीताके प्रत्येक प्रध्यायमें यह बताया गया है कि ऐसा भेद मिथ्या और हानिकारक है। गीताको मैंने ग्रनासक्तियोगका नाम दिया

<sup>ं</sup> जो, 'अनासक्तियोग' नाम से इस पुस्तक में अन्यत्र छपा है।

है। यह क्या है, कैसे सिद्ध हो सकता है, अनासक्तिके लक्षण क्या हैं, आदि तमाम बातोंका जवाब इस पुस्तकमें है। गीताका अनुसरण करते हुए मैं इस युद्धको प्रारंभ किए बिना न रह सका। एक मित्रके शब्दोंमें, मेरे मन यह युद्ध धर्मयुद्ध है। और ठीक इस आखिरी फैसलेके मौक्रेपर इस पुस्तक का प्रकाशित होना मेरे लिए शुभ शकुन है। २२ मई १६३०

### : १0:

### गीता-जयंती•

पूना से 'केसरी' वाले श्री जी. वी. केतकर लिखते हैं:

"इस वर्ष गीता-जयंती शुकवार २२ दिसंबरको पड़ती हैं। जो प्रार्थना
मैं कई सालसे आपसे करता आया हूं वही इस बार भी दुहराता हूँ कि
आप 'हरिजन'में गीता और गीता-जयंतीपर लिखें। एक बात और भी पिछले
वर्ष कही थी, वह फिरसे कहता हूं। गीतापर आपके अपने व्याख्यानोंमें
एक जगह कहा है कि जिन्हें ७०० क्लोकोंकी पूरी गीताका पारायण
करनेका अवकाश नहीं उनके लिए दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ लेना
काफ़ी है। आपने यह भी कहा है कि इन दो अध्यायोंका भी सार किया
जा सकता है। संभव हो तो आप समभाइए कि आप दूसरे और तीसरे
अध्यायको क्यों आधारभूत मानते हैं ? मैंने भी दूसरे और तीसरे अध्यायके
क्लोक गीता-बीजके रूपमें प्रकाशित करके यही विचार जनताके सामने
रखनेका प्रयत्न किया है। अवश्य ही आपके इस विषयपर लिखनेका
प्रभाव अधिक पड़ेगा।"

म्रबतक मैंने श्री केतकरकी बात नहीं मानी थी। मैं नहीं शानता कि

जिस उद्देश्यसे ये जयंतियां मनाई जाती हैं वह इस तरह पूरा होता है। भ्राध्यात्मिक विषयोंमें विज्ञापनके साधारण साधनोंका स्थान नहीं होता। ग्राध्यात्मिक वस्तुत्रोंका उत्तम विज्ञापन तो उनके ग्रनुरूप कर्म ही होता है। मेरा विश्वास है कि सभी आध्यात्मिक ग्रंथोंका प्रभाव दो बातें होनेसे पडता है। एक तो यह कि उनमें लेखकोंके अनुभवोंका सच्चा इतिहास हो भौर दूसरे उनके भक्तोंका जीवन यथासंभव उनके उपदेशकोंके श्रनुसार रहा हो। इस प्रकार ग्रंथकार ग्रंपने ग्रंथोंमें प्राण-संचार करते हैं भौर अनुयायी उनके अनुसार आचरण करके उनका पोषण करते हैं। मेरी सम्मतिमें करोड़ोंपर गीता, तुलसीकृत रामायण स्रादि पुस्तकोंके प्रभावका यही रहस्य है। श्री केतकरके श्राग्रहको माननेमें मैं यह श्राशा रखता हं कि श्रागामी जयंती-उत्सवमें भाग लेनेवाले उचित भावनासे प्रेरित होंगे भौर गीताके पवित्र संदेशके अनुसार अपना जीवन बनानेका दृढ़ निश्चय करेंगे। मैंने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि यह संदेश श्रासक्ति छोड़कर स्वधर्म पालन करना ही है। मेरा यह मत रहा है कि गीताका मुख्य विषय दूसरे श्रध्यायमें है श्रौर उसके श्रनुसार श्राचरण करनेकी विधि तीसरे ग्रध्यायमें बलाई गई है। ऐसा कहनेका यह अर्थ नहीं है कि दूसरे अध्यायोंकी महिमा कम है। वास्तवमें एक ग्रध्यायका ग्रपना महत्त्व ग्रलग ही है। विनोबाने गीताको 'गीताई' ग्रर्थात् 'गीता माता' कहकर पुकारा है । उन्होंने उसका बहुत ही सरल और ग्रोजस्वी मराठीमें पद्मानुवाद किया है। उसका छंद भी वही रखा है जो मूल संस्कृतमें है। हजारोंके लिए गीता ही सच्वी माता है; क्योंकि वह कठिनाइयोंमें सान्त्वना-रूपी पौष्टिक दूध देती है । मैंने उसे अपना श्राध्यात्मिक कोष कहा है; क्योंकि दु:स में में उससे कभी निराश नहीं हुआ हूं। इसके अतिरिक्त, यह ऐसी पुस्तक है जिसमें साम्प्रदायिकता ग्रौर धार्मिक ग्रधिकारवादका नाम भी नहीं है। यह मनुष्यु मात्रको प्रेरणा देती है। मैं गीताको क्लिब्ट पुस्तक नहीं मानता।

निःसंदेह पंडितोंके तो जो चीज भी हाथ पड़ जाय उसीमें वे गहनता देख लेते हैं; परन्तु मेरी सम्मतिमें साधारण बुद्धिके मनुष्यको भी गीताके सरल संदेशको समक्त लेनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसकी संस्कृत तो अत्यन्त सरल हैं। मैंने गीताके कई अंग्रेजी अनुवाद पढ़ें हैं, परन्तु एडविन आरनॉल्डके छंदानुवादकी तुलनाका एक भी नहीं है। इसका नाम भी उन्होंने 'स्वर्गीय गीत' बहुत सुंदर और उपयुक्त रखा है।

११ दिसंबर ३६

### : 22 : •

## गीता श्रीर रामायण

बहुतरे नौजवान कोशिश करते हुए भी पापसे बच नहीं पाते जिससे चे हिम्मत खो बैठते हैं और फिर दिन-दिन पापकी गहराईमें उतरते जाते हैं। बहुतरे तो बादमें पाप हीको पूण्य भी मानने लगते हैं। ऐसोंको में बहुत बार सलाह देता हूं कि वे गीताजी और रामायणका बार-बार अध्ययन और मनन करें; लेकिन वे इस बातमें दिलचस्पी नहीं लेते. इसी तरहके नौजवानोंकी दिलजमईके लिए, उन्हें धीरज बंधानेकी गरजसे, एक नौजवानके पत्रका कुछ हिस्सा, जो इस विषयसे संबंध रखता है, नीचे देता हं:

"मन साधारणतः स्वस्थ है; किंतु जब कुछ दिनों तक मन बिलकुल स्वस्थ रह चुकता है और खुद इस बातका खयाल हो ग्राता है तो फिरसे पछाड़ खानी ही पड़ती है। विकार इतने जबर्दस्त बन जाते हैं कि उनका विरोध करनेमें बुद्धिमानी नहीं मालूम पड़ती; लेकिन ऐसे समग्र प्रार्थना, गीता-पाठ श्रौर तुलसी-रामायणसे बड़ी मदद मिलती हैं। रामायणको एक बार पढ़ चुका हूं, दुबारा सतीकी कथा तक श्रा पहुंचा हूं। एक समय था, जब रामायणका नाम सुनते ही जी घबराता था, लेकिन श्राज तो उसके पन्ने-पन्नेमें रस पा रहा हूं। एक ही पृष्ठको पाँच-पाँच बार पढ़ता हूं, फिर भी दिल ऊबता नहीं। कागभुशुण्डजीकी जिस कथाके कारण मेरे दिलमें तुलसी-रामायणके प्रति घृणा पैदा हो गई थी श्रौर वह बुरी लगती थी, वही श्राज सबसे श्रच्छी मालूम होती है। उसमें में गीताके ११वें श्रध्यायसे भी ज्यादा काव्य देख रहा हूं। दो-चार साल पहले श्राघे दिलसे स्वच्छता पानेकी कोशिश करनेपूर भी उसे न पाकर जो निराशा पैदा होती थी, श्राज उस निराशाका पता भी नहीं है, उलटे मनमें विचार श्राता है कि जो विकास श्रनंत काल बाद होनेवाला है, उसे श्राज ही पा लेनेका हठ करना कितनी मूर्खता है! सारे दिनमें कात्रते समय श्रौर रामायणका श्रभ्यास करते समय श्राराम मिलता है।"

इस पत्रके लेखकमें जितनी निराशा और जितना अविश्वास था, शायद ही किसी दूसरे नौजवानमें उतनी निराशा और उतना अविश्वास हो। दोनोंने उसके शरीरमें घर कर लिया था; लेकिन आज उसमें जिस श्रद्धाका उदय हुआ है, उससे सब नवयुवकोंमें आशाका संचार होना चौहिए। जो लोग अपनी इंद्रियोंको जीत सके हैं उनके अनुभवपर भरोसा करके लगनके साथ रामायण आदिका अभ्यास करनेवालेका दिल पिघले बिना रह ही नहीं सकता। मामूली विषयोंके अभ्यासके लिए भी जब हमें अक्सर बरसों तक मेहनत करनी पड़ती है, कई तरकीबोंसे काम लेना पड़ता है तो फिर जिस विषयमें सारी जिंदगीकी और उसके बादकी शान्तिका भी प्रक्त छिपा हुआ है, उस विषयके अभ्यासके लिए हममें कितनी लगन होनी चाहिए ? तिसपर भी जो लोग थोड़में थोड़ा समय और ध्यान देकर रामायण तथा गीतामेंसे रसपान करनेकी आशा रखते

हैं, उनके लिए क्या कहा जाय ?

अपरके पत्रमें लिखा है कि पत्र-लेखकको जैसे ही अपने तन्दुरुस्त होनेका खयाल म्राता है, विकार फिरसे चढ़ दौड़ते हैं। जो बात शरीरके लिए है, वहीं मनके लिए भी है। जिसका शरीर बिलकुल चंगा है, उसे म्रपने म्रच्छेपनका खयाल कभी म्राता ही नहीं, न उसकी कोई जरूरत ही है, क्योंकि तंदुरुस्ती तो शरीरका स्वभाव है। यही बात मनको भी लागू होती है। जिस दिन मनकी तंदुरुस्तीका खयाल ग्रावे, समभलें कि विकार पास श्राकर भांक रहे हैं। ग्रतः मनको हमेशा स्वस्थ बनाए रखनेका एकमात्र जपाय उसे हमेशा श्रच्छे विचारोंमें लगाए रखना ही है। इसी कारण रामनाम आदि के जपकी बातकी शोध हुई और वे गाए गए। जिसके हृदयमें हर घड़ी रामका निवास हो, उसपर विकारोंका हमला होही नहीं सकता। सच तो यह है कि जो शुद्ध बुद्धिसे रामनामका जप करता है, समय पाकर रामनाम उसके हृदयमें घर कर लेता है। इस तरह हृदय प्रवेश होनेके बाद रामनाम उस मनुष्यके लिए एक अभेद्य किला बन जाता है । बुराई बुराईका खयाल करते रहनेसे नहीं मिटती । हां, अच्छाईका विचार करनेसे बुराई जरूर मिट जाती है; लेकिन बहुत बार देखा गया है कि लोग सच्ची नीयतसे उलटी तरकीबें काममें लाते हैं। 'यह कैसे म्राई, कहांसे ग्राई?'—वगैरह विचार करनेसे बुराईका ध्यान बढ़ता जाता है। बुराईको मेटनेका यह उपाय हिंसक कहा जा सकता है। इसका सच्चा उपाय तो बुराईसे ग्रसहयोग करना है। जब बुराई हमपर ग्राज-मण करे तो उससे 'भाग जाना' कहनेकी कोई जरूरत नहीं। हमें तो यह समभ लेना चाहिए कि बुराई नामकी कोई चीज है ही नहीं और हमेशा स्वच्छताका, ग्रच्छाईका विचार करते रहना चाहिए । 'भाग जा' कहनेमें म्डरका भाव है। उसका विचार तक न करनेमें निडरता है। हमें सदा यह विश्वास बढ़ाते रहना चाहिए कि बुराई मुभे छूतक निशें सकती। श्रनुभव द्वारा यह सब सिद्ध किया जा सकता है। १८ श्रत्रेल १६२६

### : १२ :

## राष्ट्रीय शालात्रांमें गीता

एक संवाददाता पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय शालाग्रोंमें हिन्दू और ग्रहिन्दू सब बालकोंको गीता अनिवार्य रूपमें सिखाई जा सकती है ? दो साल पहले जब में मैसूरमें सफर कर रहा था, मुभे यह दुःखके साथ कहना पड़ा था कि एक हाईस्कूलके हिन्दू बालक गीतासे परिचित न थे। इस तरह गीताके प्रति मेरा पक्षपात स्पष्ट है। मैं तो चाहता हूं कि गीता न केवल राष्ट्रीय शालात्रोंमें ही, बल्कि प्रत्येक शिक्षा-संस्थामें पढ़ाई जाय। एक हिन्दू बालक या बालिका के लिए गीताका न जानना शर्मकी बात होनी चाहिए। मगर ग्रनिवार्यताके बारेमें मेरा श्राग्रह कम हो जाता है, खासकर राष्ट्रीय शालाश्रोंके संबंधमें । यह सच है कि गीता विश्व-धर्मकी एक पुस्तुक है, फिर भी यह एक दावा है, जो किसी पर लादा नहीं जा सकता। संभव है, कोई ईसाई, मुसलमान या पारसी इस दावेका विरोध करे श्रीर बाइबिल, कुरान या अवेस्ताके बारेमें ऐसाही दावा पेश करे। मुभे भय है कि हिन्दू कहे जाने वालोंके लिए भी गीताकी शिक्षा श्रनिवार्य नहीं बनाई जा सकती है। कई सिख और जैन ग्रप्नने ग्रापको हिन्दू मानते हैं, मगर संभव है, वे अपने बालक-बालिकाओंको अतिवार्य रूपसे गीताके पढ़ाए अानेका विरोध करें। साम्प्रदायिक या जातीय शालास्रोंकी बात ही दूसरी होगी। मसलन्, एक वैष्णवशालाके लिए गीताको धार्मिक शिक्षाका और बनाना मेरी रायमें बिलकुल उचित होगा। प्रत्येक स्वतंत्र

शालाको हक है कि वह अपनी पढ़ाईका चक्रम स्वयं निश्चित करें।
मगर एक राष्ट्रीय शालाको तो स्पष्ट मर्यादाश्रोमें रहकर काम करना पड़ता
है। जहां श्रिष्ठकार या हक्रमें दस्तदाजी नहीं होती वहां श्रिनवार्यताका भी
प्रश्न नहीं उठता। एक खानगी पाठशालामें प्रवेश करनेका कोई दावा नहीं
कर सकता, मगर यह मानी हुई बात है कि राष्ट्रके प्रत्येक सदस्यको राष्ट्रीय
शालामें जानेका श्रिष्ठकार है। श्रतएव एक जगह जो बात प्रवेशकी
शर्त मानी जायगी, वही दूसरी जगह श्रिनवार्य न होगी। बाहरी
दबावके गीता कभी विश्व-व्यापिनी नहीं होगी। वह विश्व-व्यापिनी
तो तभी होगी, जब उसके प्रशंसक उसे जबर्दस्ती दूसरोंके गले न उतारकर
स्वयं अपने जीवनद्वारा उसकी शिक्षाश्रोंको मूर्तरूप देंगे।
१५ मार्च १६२६

### : १३ :

# अहिंसा परमोधर्मः

कैनन शेप्पर्ड और दूसरे सच्चे और उत्साही ईसाई इंग्लैंडमें युद्धोंके खिलाफ़ म्रांदोलन कर रहे हैं। दिल्लीके 'स्टेट्समैन' ने चार लेख लिखकरू इस म्रांदोलनकी बेहद निंदा की है। इस पत्रने प्रपने पक्ष-समर्थनमें भग-वद्गीताको भी घसीटा है:

"ग्रसलमें, त्रिश्चियान्निटीकी वास्तविक किन्तु कठिन शिक्षा यही मालूम पड़ती है कि समाजकों ग्रपने शत्रुग्रोंसे लड़ना चाहिए, पर साथ ही, उनसे प्रेम भी करना चाहिए।

"मिस्टर गांधी भी इस बातपर खास तौरसे घ्यान दें कि गीतार्की भी साफ-साफ यही शिक्षा है। कृष्णने स्रर्जुनसे कहा है कि विजय उसे ही मिलती हैं, जो पूर्णतया निर्भय और निर्वेर होकर लड़ता है। सचमुच, इस महाकाव्यके द्वितीय अध्यायने एक विवेकशील युद्धविरोधी तथा एक सच्चे योद्धाके बीच, सर्वोच्च भूमिकापर सोचनेपर भी, सारा विवाद खत्म कर द्विया है। स्थानाभावके कारण, हम उसमेंसे अधिक उद्धरण तो नहीं दे सकते; पर वह सारा काव्य (गीता) एक बार नहीं, बारंबार पढ़नेकी चीज है।"....

इन लेखोंका लेखक शायद यह नहीं जानता कि आतंकवादियोंने भी इन्हीं श्लोकोंका हवाला दिया है। सच्ची बात तो यह है कि निर्विकार चित्तसे पढ़नेपर मुफ्ते तो भगवद्गीतामें इस लेखकने जो अर्थ लगाया है उससे ठीक विपरीत अर्थ मिला हैं। वह भूल जाता है कि पश्चिमके युद्ध-विरोधी जिस अर्थमें विवेकशील कहे जाते हैं, वैसा अर्जुन नहीं था। अर्जुन तो युद्धका हिमायती था। कौरवोंकी सेनासे पहले वह कई बार लोहा ले चुका था। उसके हाथ-पैर तो तब ढीले पड़ गए, जब उसने दोनों सेनाओं को युद्धके लिए तैयार देखा और उनमें अपने प्यारे-से-प्यारे स्वजनों तथा पूज्य गुरुजनोंको पाया । न तो वहां मानवताके प्रति प्रेम था श्रीर न युद्धके प्रति घुँणा ही थी, जिससे प्रेरित होकर भ्रजुनने कृष्णसे वे प्रश्न पृछे थे श्रौर कृष्ण भी ऐसी परिस्थितिमें दूसरा कोई उत्तर दे ही नहीं सकते थे। महाभारत तो रत्नोंकी एक खान है, जिनमेंसे गीता केवल एक किन्तु सबसे श्रधिक देदीप्यमान रत्न है। लिखा है कि उस युद्धमें लाखों योद्धा एकत्र हुए थे ग्रौर दोनों तरिफसे श्रवर्णनीय श्रमानुषिकताएं बरती गई थीं। इन लाखोंकी सेनामें से केवल सातको जीवित रखकर तथा उन्हें वह निःसार विजय प्रदान करके इस महाकाव्यके ग्रमर कविने तो युद्धकी निरर्थकता ही सिद्ध की है; किंतु युद्धकों केवल एक मुर्खेतापूर्ण श्रीर धोखेकी चीज सिद्ध करनेके अलावा भी, महाभारत एक उससे भी ऊंचा संदेश हमें देता हैं। मृतुष्यको ग्रगर एक ग्रमर प्राणी समका जाय तो महाभारत उसका

एक श्राध्यात्मिक इतिहास है श्रौर इसके वर्णनमें एक ऐतिहासिकं घटनां-का उसने उपयोगमात्र किया है, जो तत्कालीन छोटे-से जगत्के लिए तो बड़ी महत्त्वपूर्ण थी, पर श्राजकलकी दुनियाके लिए कोई भी महत्त्व नहीं रखती। श्रनेक श्राधुनिक ग्राविष्कारोंके कारण श्राज तो यह सारा संसार हथेलीपर रखे हुए श्रांवलेके समान मालूम होने लगा है। उसके किसी एक कोनेमें घटी हुई घटनाका ग्रसर दूर-दूर तक सारे संसारमें फैल जाता है। यह बात उस समय नहीं थी। हमारे हृदयोंमें जो दिन-रात सत् श्रौर श्रसत्के बीच सनातन संघर्ष चल रहा है, महाभारतकार उसे इस कथानक द्वारा एक श्रमर काव्यके रूपमें हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि यद्यपि श्रंतमें तमे सत्य हीकी विजय होती है, तो भी श्रसत् किस तरह सशक्त होकर श्रत्यन्त विवेकशील पुरुषको भी 'किंकर्त्तव्य-विमूढ़' बना देता है। महाभारत सदाचारका एकमात्र मार्ग भी हमें बताता है।

लेकिन भगवद्गीताका वास्तिविक संदेश जो कुछ भी हो, श्मंतिस्थापन आंदोलनके नेताओं के लिए तो गीताकी शिक्षा नहीं, बाइविलकी शिक्षा महत्त्व रखती है, क्योंकि उसीको उन्होंने अपना आध्यात्मिक मार्ग-दर्शक बना रखा है। फिर बाइविलका भी तो कई तरहसे अर्थ लगाया जाता है। उन्हें बाइविलका वह अर्थ स्वीकार नहीं है, जो साधारणतया ईसाई धर्मा्धिकारी लगाते हैं। उन्हें तो वह अर्थ मंजूर है, जो इसके श्रद्धायुक्त अन्तः-करणसे पढ़नेपर मालूम होता है। असलमें, सबसे महत्त्वपूर्ण चीज तो है युद्धविरोधियोंका अहिंसा अर्थात् प्रेम-धर्मविषयक ज्ञान। अहिंसाका अर्थ बहुत व्यापक है। अग्रेजीका 'नान-वायलेन्स' शब्द उसके लिए विलकुल अपर्याप्त है। 'स्टेट्समैन' के ये लेख युद्ध-विरोधियोंके लिए एक खासी चुनौती ही है। मुक्ते दुःख है, इस आंदोलनके विषयमें मुक्ते पूरी जानकारी नहीं है। युद्ध-विरोधियोंके नजदीक भले ही मेरे विचारोंका विशेष महत्त्व

ने हो, पर जहांतक मुक्ते भीतरी बातोंका पता है, कुछ लोग तो जरूर उसका खयाल करेंगे, क्योंकि वे भी श्रक्सर मुक्ते पत्र-व्यवहार करते हैं श्रौर श्रव तो वे एक क़दम श्रौर श्रागे बढ़ गए हैं; क्योंकि उन्होंने रिचर्ड ग्रेगकी "श्रहिसा-महिमा" नामक पुस्तक को लगभग श्रपनी पाठच-पुस्तक बना लिया है। लेखक (श्री ग्रेग) के शब्दोंमें यह पुस्तक श्रहिसाके दावेका, जैसा कि मैं उसे समभा हूं, पाश्चात्य संसारकी भाषामें प्रतिपादन है। इसलिए बग़ैर किसी प्रकारकी दलील वग़ैरा दिए, श्रगर मैं यहां श्रहिसाकी सफलताकी कुछ शर्ते तथा श्रवकट श्र्यं लिख दूं तो शायद शृष्टता न होगी।

१—- ग्रहिंसा परमश्रेष्ठ मानव-धर्म है, पशुबलसे वह श्रनंत गुना महान् श्रौर उच्च है। ०

२—श्रंततोगत्वा वह उन लोगोंको कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती, जिनकी उस प्रेमरूपी परमेश्वरमें सजीव श्रद्धा नहीं है।

३—मनुष्यके स्वाभिमान और सम्मान-भावनाकी वह सबसे बड़ी रक्षक है r हां, वह मनुष्यकी चल-अचल सम्पत्तिकी हमेशा रक्षा करनेका आश्वासन नहीं देती, हालांकि अगर मनुष्य उसका अभ्यास कर ले तो शस्त्रधारियोंकी सेनाओंकी अपेक्षा वह इसकी अधिक अच्छी तरह रक्षा कर सकती है। यह तो स्पष्ट है कि अन्यायसे अणित सम्पत्ति तथा दुराचारकी रक्षामें वह जरा भी सहायक नहीं हो सकती।

४—जो व्यक्ति और राष्ट्र अहिंसाका अवलंबन करना नाहें, उन्हें आत्म-सम्मानको छोड़कर, अपना सर्वस्व (राष्ट्रोंको तो एक-एक आदमी) गंवानेके लिए तैयार रहना नाहिए। इसलिए वह दूसरेके मुल्कोंको हड़पने अर्थात्, आधुनिक साम्राज्यवादसे, जो कि अपनी रक्षाके लिए पशुबलपर निर्भर रहता है, बिलकुल मेल नहीं खा सकता।

५—- ग्रहिंसा एक ऐसी शक्ति हैं, जिसका सहारा बालक, युवा, वृद्धा, स्त्री-पृष्ट्भ सब ले सकते हैं, बशर्तेकि उनकी उस करुणामयमें तथा मनुष्य-

मात्रमें सजीव श्रद्धा हो । जब हम श्राहिसाको श्रपना जीवन-सिद्धान्त वनाँ लें तो वह हमारे संपूर्ण जीवनमें व्याप्त होना चाहिए । यों कभी-कभी उसे पकड़ने श्रीर छोड़नेसे लाभ नहीं हो सकता ।

६—यह समभना एक जबर्दस्त भूल है कि अहिंसा केवल व्यक्तियों के लिए ही लाभदायक है, जन-समूहके लिए नहीं। जितना वह व्यक्ति के लिए धर्म है उतना ही वह राष्ट्रोंके लिए भी धर्म है।

५ सितंबर १६३६

## : १४ : गोताजी •

मेरे लिए तो गीता जीवित मां है, कामधेनु है। गीताका नित्य बाचन नीरस लगता है; क्योंकि उसका मनन नहीं होता। हमें रोज रास्ता दिखाने वाली माता है, ऐसा समभकर पढ़ें तो नीरस नहीं क्योगी। हर रोजके पाठके बाद एक मिनटके लिए उसपर विचार कर लें। रोज ही कुछ-न-कुछ नया मिलेगा। हां, संपूर्ण मनुज्यको उसमें से कुछ इहीं मिलेगा। पर जिससे नित्य कोई दोष हो जाते हों उसे उबारनेवाली यह गीतामाता है, यह समभ कर नित्य-पाठसे थके नहीं।

तुम्हें गीताके सतत अभ्याससे सब चिताओंसे मुक्त रहना सीखना है। हम सबकी फिक रखनेवाला ईश्वर बैठा है। तब यह बोभा व्यर्थ ही हम क्यों ढोते फिरें ? हमें तो अपने हिस्से आया हुआ काम करते रहना है।

ज्यों-ज्यों श्रद्धा बढ़ेगी त्यों-त्यों बृद्धि बढ़गी। गीता तो यह सिखाती मालूम देती है कि बुद्धियोग ईश्वर कराता है। श्रद्धा बढ़ाना हैमारा कर्त्तव्य है। यहां श्रद्धा और बुद्धिका ग्रर्थ समभना रहता है। यह समर्भ भी व्याख्या करनेसे नहीं श्राती; बल्कि सच्ची नम्रताका विकास करनेसे श्राती हैं। जो यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है वह कुछ नहीं जानता। जो मानता है कि वह कुछ नहीं जानता उसे यथासमय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भरें हुए घड़ेमें गंगाजल ईश्वर भी नहीं भर सकता। इसलिए हमें तो ईश्वरके सामने रोज खाली हाथ ही खड़े होना है। हमारा श्रपरिग्रहव्रत भी यही बताता है।

गीताजी जो धर्म सिखाती है उसे समभी और उसके अनुसार अपना आचरण रखो।

गीता का मध्यिबन्दु क्या है, उसका निश्चय कर लेना । फिर प्रत्येक श्लोक का अर्थ, जो अपने जीवन में उपयोगी है, उसको आचार में रखना । यह सबसे बड़ी टीका है और यही गीताका सच्चा अभ्यास है । गीताका मध्यिबन्दु-अनासिक्त ही है, इसमें थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए । दूसरे किसी कारणसे गीता नहीं लिखी गई, उसमें कुछ मुक्ते भी शंका नहीं है । और में तो यह अनुभवसे जानता हूं कि बगैर अनासिक्त ने मनुष्य सत्य का पालन कर सकता है, न अहिंसाका । अनासक्त होना कठिन है, इसमें सन्देह नहीं । लेकिन उसमें आश्चर्य क्या है ? सत्य-गौरायणका दर्शन करनेमें परिश्रम तो होना ही चाहिए और बगैर अना-सिक्त यह दर्शन अशक्य हैं।

'महादेवभाईनी डायरी', भाग २, पृष्ठ १६१ ३१ श्रक्तूबर १६३२

गीताके मुख्य सिद्धान्तसे ग्रसंगत कोई बात चाहे जहां भी लिखी

हुई हो, मेरा मन उसे शास्त्र नहीं मानता । मेरे रूढ़िग्रस्त मित्रोंकों श्रैन्यात न लगे तो में ग्रपना अर्थ और ग्रधिक स्पष्ट करना चाहता हूं । सदाचारके विश्वमान्य मूलतत्त्वोंसे ग्रसंगत किसी भी चीजको में शास्त्रप्रामाण्यमें नहीं मानता । शास्त्रोंका उद्देश्य इन मूलतत्त्वोंको उखाड़ फेंकना नहीं, वरन् इन्हें टिकाए रखना है । और गीता मेरे लिए सम्पूर्ण है, इसका कारण यह है कि वह इन मूलतत्त्वोंका समर्थन करती है । इतना ही नहीं, बिल्क वह किसी भी मूल्यपर इनसे चिपके रहनेके लिए ग्रचूक कारण बताती है । महादेखभाईनी डायरी,

नहाद•बभाइना डायरा, भाग २, पृष्ठ ४६० १७ नवंबर १६३२

इसलिए भगवद्गीतामें एक ही जगह, जहां 'शास्त्र' शब्द आता है, वहां मैंने उसका अर्थ यह नहीं किया कि गीताके सिवा कोई अन्य ग्रंथ या विधिवाक्य, बल्कि इसका अर्थ किसी जीवित प्रमाणभूत व्यक्तिमें मूर्तिमान होनेवाला सदाचार है।

महादेवभाईनी डायरी, भाग २, पृष्ठ ४६१ १७ नवम्बर १६३२

गीताजीके तीसरे अध्यायका पांचवां रैलोक बहुत ही चमत्कारिक है। भौतिकशास्त्री बता चुके हैं कि इसमें बताया हुआ सिद्धान्त सर्वव्यापक है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी आदमी एक क्षण भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। कर्मका अर्थ है गति और यह नियम जड़-चेतन सबके लिए लागू है। मनुष्य इस नियमपर निष्काम भावसे चलता है तो यही

२३ ग्रगस्त १६३२

उसका ज्ञान श्रौर यही उसकी विशेषता है। इसीकी पूर्तिमें ईशोपनिषद्के दो मंत्र हैं। वे भी इतने ही चमत्कारी हैं। महादेवभाईनी डायरी पहला भाग, पृष्ठ ३७४

ग्राश्रमकी एक बहनने लिखा है—"गीताकी बजाय ग्रन्य पुस्तकें पढ़ना मुभे ज्यादा ग्रच्छा लगता है।"

तूने तो ऐसी बात लिखी कि मुभे पकौड़ियां खाना अच्छा लगता है और रोटी अच्छी नहीं लगती । किन्तु जिसका शरीर ऐसा हो जाय, वह रोगी माना जायगा। निरोगीका पेट पकौड़ियोंसे कभी भर नहीं सकता । वह तो रोटी ही मांगेगा । इसी तरह गीताको समभ । अन्तपैट खुलनेपर तो गीता अच्छी लगेगी ही। जबतक गीता अच्छी नहीं लगती तबतक यह समभना चाहिए कि कुछ कच्चापन है; लेकिन इसमें मुभ रसोइयेका भी दोष तो है ही। मैंने जो गीता भेजी वह कच्ची थी, इसलिए तुभे पची नहीं। अब क्या हो ?

ै गीता कंठ करनेमें स्मरणशक्तिका काम है जो स्रल है। गीताका श्रथं समभनेमें वृद्धिका काम है। यह कठिन है। इससे तुम्हें रस नहीं मिलता, किन्तु जब बृद्धिके काममें रस मिलने लगेगा तब श्रथं समभनेकी इच्छा जागेगी। इसलिए बुद्धिके विषयोंमें रस लेने लगो।

मुभे तो ऐसा ही लगता है कि मनुष्य कर्म करता हुआ ही सच्ची श्रीर श्राह्वत चित्तशुद्धिको साध सकेगा।

कर्म किये बिना किसीको सिद्धि नहीं मिली। जो कर्म श्रासित बिना नहीं ही हो सकते हों, वे सब स्याज्य हैं

जिस प्रकार म्रालस्य त्याज्य है, उसी प्रकार म्रति परिश्रम त्याज्य है। 'समत्वं योग उच्यते' मनमें रमता ही रहता है।

"तू जो कुछ भी करे, वह मुभे श्रिपित करके मेरे निमित्त करना।"
"भिक्त करोगे तो ज्ञान तो प्राप्त होकर ही रहेगा।"
"निष्काम होकर कर्म करो।"

गीतामाताने इसका उत्तर तो दिया ही है कि हमें पाप करनेके लिए कौन प्रेरित करता है। काम ग्रौर कोध हमसे पाप करवाते हैं। श्रपने पिछले स्मरणोंसे तुम सब इस बातको ग्रनुभव कर सकोगे।

चि॰ धीरू,

तेरा पत्र मिला। नया वर्ष तुभे फले और तू और अच्छा सेवक बने। गीता तूने कंठ कर ली, श्रव उसे हृदयमें उतार। ऐसा करनेके लिए तुभे उसके अर्थ समभने चाहिए। 'श्रनासक्तियोग'की प्रस्तावनी दस-बीस बार पढ़ जा और फिर अर्थ समभनेकी कोशिश कर। उसे समभनेके लिए संस्कृतका अभ्यास बढ़ा। जैसे भी बने वैसे इसे पूरा कर। नये वर्षका यही तेरा बत हो!

२३ अप्रेल १६३१

बापुके आशीर्वाद

<sup>&#</sup>x27;श्री धीरेन गांधीके नाम पत्र

• हैम लोग जब कभी बीमार पड़ते हैं, साधारणतया उसके पीछे न केवल श्राहार-संबंधी त्रुटि ही होती है, श्रिपतु हमारे मस्तिष्कका ठीक-ठीक काम न करना भी होता है। गीताकारने स्पष्टतः इस चीजको देखा श्रीर साफ़-साफ़ भाषामें संस्कारको इसकी रामवाण श्रीषधि बताया। इसलिए जब कभी कोई चीज तुम्हारे मस्तिष्कको हैरान करती हो तो तुम्हें गीताकी मुख्य शिक्षापर श्रपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए श्रीर श्रपने बोभको उतार फेंकना चाहिए।

'बापूज लैटर्स टू मीरा'

४ दिसम्बर १६३०

"विना उपवासके प्रार्थनी संभव नहीं"—यह कथन पूर्णतया सत्य है। ग्यहां उपवासको व्यापक प्रथमें लेना चाहिए। शरीरके उपवासके साथ-साथ सभी इंद्रियोंका उपवास होना ग्रावश्यक है। ग्रीर गीतामें वर्णित 'अल्पाहार' भी शरीरका उपवास है। गीता भोजन-निग्रहका ग्रादेश नहीं देती, विल्क ग्रल्पाहारके लिए कहती है। ग्रल्पाहार सदा चलनेवाला उपवास है। ग्रल्पताका ग्रथ है कि केवल उतना ही भोजन किया जाय, जितना शरीरको उस सेवाके लिए कायम रखनेको पर्याप्त हो, जिसके करनेके लिए उसका निर्माण हुग्रा है। इसकी कसौटी पुनः इस कथनमें मिलती है कि जिस प्रकार स्वादके लिए नहीं, बिल्क शरीरकी नीरोगताके लिए नपीतुत्स मात्रामें ग्रीर निश्चित समयपर ग्रीषधिका सेवन किया जाता है, उसी प्रकार ग्राहार भी किया जाय। 'नपी-तुली मात्रा'में 'ग्रल्पता'का भाव शायद ग्रधिक श्रच्छी तरहसे ग्रा जाता है ग्रारनॉल्डका रूपान्तर मुफे स्मरण नहीं है। पूरा भोजन लेना ईश्वर ग्रीर मानवके प्रति पाप है। मानघके प्रति इसिलए कि पूरा भोजन करके हम ग्रपने पड़ौसियोंको उनके भागसे वंचित करते हैं। भगवानकी

यर्थ-व्यवस्थामें केवल श्रोषधिक मात्रामें प्रतिदिन सबको भोजन लेनेकी गुंजाइश है। हम सब-के-सब पूरा भोजन लेनेवाली जातिके लोग हैं। यन्तः प्रवृत्तिसे यह जान लेना कि श्रोषधिक मात्रा क्या है, भगीरथ काम है; क्योंकि मां-बापका शिक्षण हमें ऐसा मिलता है कि हम पेटू बन जाते हैं। तब जब हम श्रभ्यस्त हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि भोजनका उपयोग स्वादके लिए नहीं, बिल्क श्रपने दासके रूपमें श्रपने शरीरको कायम रखनेके लिए होना चाहिए। उस घड़ीसे श्रानंद-के लिए भोजन करनेके पैतृक श्रीर स्व-र्श्राजत स्वभावके विरुद्ध घम-सान शुरू हो जाता है। इसलिए कभी-कभी पूर्ण उपवास श्रीर सदैव श्राशिक उपवास करनेकी श्रावश्यकता होती है। श्राशिक उपवासका श्रथं श्रल्पाहार श्रथवा गीताके श्रनुसार नपा-तुला भोजन लेना है। इस प्रकार 'उपवासके बिना प्रार्थना संभव नहीं' यह कथन वैज्ञानिक है श्रीर इसकी सचाईकी परीक्षा प्रयोग श्रीर श्रनुभवके द्वारा की जा सकती है।

'बापूज लैटर्स टू मीरा' २६ जनवरी १६३३

में गीता-माताके संदेशको हृदयमें धारण करूंगा। वह विलक्षण माता है। मेरा खयाल है, तुम जानती हो कि वह माता कहलाती है। गीताका अर्थ है गेय। वह शब्द विशेषणके रूपमें 'उपनिषद्'के साथ अयुक्त होता है, जो स्त्रीलिंग है। गीता कामधेनुकी भांति है, जो सम्पूर्ण इच्छाग्रोंकी पूर्ति करती है। इसीलिए वह माता कहलाती है। अपने ब्राध्यात्मिक जीवनको कायम रखनेके लिए हमें जितने दूधकी ब्रावश्यकता है उसके लिए अगर हम याचक दुधमुंहे बच्चेकी तरह मांग करें तो वह अमर माता हमें सम्पूर्ण दूध दे देती है। उसमें अपने

ल्यसों बच्चोंको ग्रपने ग्रजस्न थनोंसे दूध देनेकी क्षमता है। 'बापुज लैटर्स टू मीरा' २४ फरवरी १६३३

गीताधर्मका अनुयायी प्रसन्नतापूर्वक बिना चीजों के काम चलाना सीखता है। गीताकी भाषामें इसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं, कारण कि गीतामें वर्णित सुख श्रौर दुःख समान हैं। स्थितप्रज्ञकी श्रवस्था सुखदुःखसे ऊँची है। गीताका भक्त न सुखी होता है, न दुखी। ग्रौर जब ऐसी ग्रवस्था प्राप्त हो जाती है तब पीड़ा, ग्रानंद, विजय, पराजय, च्युति, प्राप्ति किसीकी भी अनुभूति नहीं होती। 'बापूज लेटर्स टू मीरा'

४ मार्च १६३३